# तूफान - यात्रा

[ विहार में विनोवा की शामदान तूफान-यात्रा की झॉकी ]

स्ररेदा राम



सर्व सेंवा संघ प्रकाशन

मन्त्री, सर्व सेवा संघ. प्रकाशक: राजघाट, वाराणसी सस्करण : पहला प्रतियाँ २,०००; नवम्बर, १९६६ : ओम्प्रकाश कपूर, मद्रक, शनम वाराः

तीन

मृत्य :

> TOOFAN TYATRA Anthor'

Subjects

Edition .

Copies

Price

١

Suresh Ram Gramdan Publisher. Secretary,

Sarva Seva Sangh, Rajghat, Varanasi

First

2,000; November, '66

Rs. Three.

ग्रामदान तृफान-यात्रा-टोली के

> साथियों को सस्नेह समर्पित

## दो ठाव्द "आपन सामने पुरा बनकर आया हूँ और काम है ग्रामदान गिरि

लाँचने था। अब मगवान का आद्यासन हैं मस्त के लिए 'पहुस् लहु पते गिरिस्'। तो आप सब लोगों की सामृहिक इच्छा शक्ति भगवान का मृत्यंत्वर है। उस इच्छाशित के बल से प्रामदान गिरि लपम् पगु के द्वारा आप करायों।"—इन इच्छों के साथ बिनोबा ने ११ सितम्बर, १९६५ को पटना के अपनी तृशान-याना द्वार की। सब पूछा जाय तो इसका आरम्म २३ अगस्त नो ही हो गया, जब वे परधाम आक्षम के निक्छे। यात्रा चली २० दिसम्बर, १९६५ तक। आगो उत्कल्ल जानेवाले ये, लेकिन तशीयत ने साथ नहीं दिया और जमशेदपुर में ही रूक गये। यह यात्रा अपने दग की अनोरो यी। मोटर पर थी, लेकिन रूप रा पैदल का। पदयाना में विनोवा के साथ जो रहे हैं, वे जानते हैं कि जलने

यह यात्रा अपने दम की अनोरानी थी। भोटर पर थी, वेदिन रूप र ग पैदल का। परयाना में विनोवा के साम जो रहे हैं, वे जानते हैं कि जलने की कोई पक्ता नहीं आती। ऐसा लगता था, मानी किसीने दस-यारह मील उठावर पहुँचा दिया हो। यही इस बार भी हुआ, किम पावण चौगुने के लगभग था। वेदिन एक घाटा रहता था—जलते समय जैसा विनोम से बात करने-मुनने का मजा नहीं था। पायदा भी था—अन्त मुंस रहना पडता, मकुकि की छट्टा देराने को मिल्सी और जनमानस को समसने वा भीका भी। इस याना ने एक चेताना पैदा की है और मादिकारिया की सेना राडी कर दो है—या कहना चाहिए कि सोते हुए विवाहियों को जमा दिया और अपने कर्वव्य का मान कराया। स्व समस गये हैं कि दिना प्रामान तक्तान के बोद कहीं सा नहीं रहेमा। दुनिया के आगे एक बार फिरसे स्पष्ट हो गया कि भूमि के ससले को इल किये ियना भारत का सारा नियोजन हुय जायमा। निवार निवा के साथ इस चुनीती का जवाब पेश कर रहा है और प्रागदान से प्रसण्डदान पर आ चुकने के बाद अनुष्पाद्धल-दान और जिले-दान की तरफ बढ़कर विवार-दान की राह खोल रहा है। और जो मंजिल आज बिवार तथ कर लेगा, कल उस तक सारे देश के लिए पहुँचना आसान हो जायमा।

मेरी कल्पना भी इस यात्रा मे रहने की नहीं थी। लेकिन मित्रों का प्रेममरा अनुरोध हुआ और मैं दारीक हो गया। फिर, बिहार तो मेरी पाठशाब्दा या दीक्षा-भूमि है, नहाँ छन् १९५३ से ही स्वर्गीय श्री लक्ष्मी बाबू के प्यारमरे हुकम पर, मैं आता रहा हूँ। देववोग है कि यह दो शब्द भी पटना में ही हिला रहा हूँ। यहाँ आन्दोलन के करू या का परिचय हुआ और क्रांति के अनेक परहुओं का अध्ययन करने का अवसर भी मिलता रहा।

मेरे लिए यह सारी यात्रा एक पावन प्रसंग है। साथियों ने बहे रनेह से मुझे हैं माला भी महादेवी ताई प्रायः भोजन के खिए पृष्ठ किया करती भी माई अवदेव और वाळ जगह खाली रखते, ताकि देर पे पहुँचने पर भी पंगत में गुंबाइस बनी रहे। पाळीगाई से राव को स्वा आठ को आकासवाणी से समाचार मुनने की मिल जाता। बालिंदी बहन से बावा के प्रवचन का साराश जर जरूरत हो, मिल जाता। रामनन्दन यात्र यह खयाल रस्तते कि निवास की दीक स्वयस्था हो गाँ दे या नहीं। प्रकोश्यर बायू को फिलर रहती कि बाया के पीठ चलनेवाली और में मुझे आराम से जगह मिल जात। काशी के अपने नियुवन माई दाहर बसने को सत मुसीद रहते। रेपनेल के लिए कोई किताय चाहिए से स्वीदेय मकाशन समिति की दूवान से मुहेन्द्रजी गुरत दे देते। किमी कोने में शाकलान क्यों न हो, झहतर स्पुनाय वहाँ मुझे के आते और देरे पर सापत लिया लाते। देशमर में तुष्कान की मति विधि की जानकारी कृष्णराज भाई से मिला करती। इस तरह सब साधियों की सद्धदयता और उदारता का मुझे लाग मिल्ता रहा, जिसकी वजह से त्रान-यात्रा की यह झॉकी पाठकों के सामने पेदा करना सम्मव हो रहा है। इन्हों साधियों को यह पुस्तक विनम्न भाव से समपित है।
पटना
३० भगस्त १९६६

( • )

## अनुऋमः

१९०

२२८

२४१

२६८

२८९ से २९६

१. पवनार से विहार की ओर

१४. महात्मा गांघी का स्वप्न साकार हो

१५. राजेन्द्रवायू को ध्यति में

१७. सारा विहार मामदानी हो

१६. ट्रस्टीशिप की पुकार

१८ नकरो, चार्ट और सूची

|                                                    | ٠,   |
|----------------------------------------------------|------|
| २. महाराष्ट्र से विदा                              | ড    |
| ३. मध्यप्रदेश का पराक्रम                           | १५   |
| ध. उत्तर प्रदेश की कसौटी                           | २५   |
| ५. विहार से माँग                                   | ५७   |
| ६. उद्वार में उधारी नहीं                           | · Ę4 |
| ७. भगवान् बुद्ध के चरण-चिह्नों पर                  | ७३   |
| ८. प्राम-स्वराज्य डिलेड इ.इ. प्र.म-स्वराज्य डिनाइड | ८२   |
| ९. इर जिला देव-जिला वने                            | ९१   |
| १०. सञ्जनता को चुनौती                              | १०७  |
| ११. प्रखंडदान और अखंडदान                           | १२८  |
| १२. ग्रामदान 'मेजर डिफेन्स' हैं                    | १४९  |
| १३. मामदान में देरी घातक सिद्ध होगी                | १७०  |
|                                                    |      |



प्रधान मत्री स्व॰ लाल बहादुर शास्त्री के साथ वार्तालाप करते हुए। जमग्रदपुर १९-१२-१६५.



टाटा बंधती के सवासक थी उरु आरुर हीर टाटा बाबा के पाम वैठे दिखाई दे रह हैं।

महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी भाग के (जिसका नाम विदर्भ है, और जो परले पुराने मध्यप्रदेश में सम्मिलित था) दो जिलों का (अकोला और यवतमाल का, जहाँ लगभग पाँच सप्ताह में दाई सी प्रामदान हुए) अपना दौरा पूरा करने के बाद बिनोचा २३ अगस्त को ऋतिच्या-मन्दिर, परधाम आश्रम, पननार वापन आये और दूसरे दिन ही वहाँ से विहार की बाता पर निस्ल पढ़े।

परधाम-आध्रम के सभी भाई ग्रहन गद्गद ये। चेहरे पर सौम्यता थी। जहाँ वाबा के आने का आनन्द था, वहाँ दूसरे दिन उनके दिदा होने का विपाद भी झरूक रहा था। वातावरण में गम्मीरता थी और समी अपने अपने काम में रूपो थे।

सादेनी बने घटी लगी। ज्ञान भवन (लाल बगले) में सर जमा हो गये।

याना ने नहना ग्रुरू किया "अभी में यहाँ आया। स्नान के बाद शरीर का तील लिया गया, तो कोई राग्ध पर्क नही निकला। लेकिन इससे आगे शरीर का मोई सवाल नहीं है। इसको अलग रसकर ही हम निकल रहे हैं।"

पिर कहा: "एक प्रेरणा है और उसम शरीर की कोई हसी नहीं है। अगर उसकी चिन्ता करनी है, तो यात्रा का आरम्म नहीं करना चाहिए।"

व्य-। अनेक ने ऑफ मूंद ला, दुछ के ऑफ्. दल आये।

गाग को प्रभु ईसामसीह की याद हो आयी—उनके अन्तिम समय की। अपने शिष्मों से उन्होंने कहा था कि "एक-दूसरे से प्यार करो और इस तरह प्यार करो, जैसे में तुमसे करता हूँ।" और ईसा ने कैसा प्यार दिया ! शिष्यों के लिए, मित्रों के लिए अपना बलिदान कर दिया ।

इसका स्मरण दिलाते हुए बाबा बोले: "बापू ने ठीक वैसा ही किया, जैसा ईसामसीह ने किया या । "कदमीर के बारे में सन् १९४७ का सरण हुआ । वह स्मरण तो भूला नहीं । लेकिन उस खबर ने याद दिला दी कि सचमुच अपने देश की, दुनिया की, आज कैसी स्थिति है।

वडी वदामदश चल रही है। शीत सद है, गरम शान्ति है।" फिर बाबाने कहा: 'ऐसी हालत में अपना यह भाग्य होना चाहिए कि भगवान् हमे

बलिदान का मौका दे।" यह सुनकर मानो सारे हदा-विद्या-मन्दिर पर सन्नाटा छा गया। बलिदान ! बलिदान ! ! बलिदान ! ! !

अब क्या कहना बाकी रहा ! फिर भी, बाबा ने सूचनास्वरूप दुछ निर्देश दिये : ''अब यहाँ मानव-प्रतिमा की प्रतिया नहीं होनी चाहिए और न कोई चित्र ही रखे जाने चाहिए। यहाँ रहनेवालों को कोई

आसक्तिन रहे। भक्ति रहेगी, त्यापक प्रेम रहेगा। अव इस स्थान को आन्दोलन या पॉवर हाउस बनाना चाहिए।" ... कार्यतम के सिल्सिले में कहा कि "श्रम का, मजरूरी का काम

चले । जीवन का आधार अम निष्ठा हो, अम हो ।" तीन कसौटियाँ

यतलायी: ''जिन चीकों का इम इस्तेमाल करें, उनके बारे में कीचें कि 2. बया ये हाथ से पनती है, २. क्या देहात में बनती है और ३. क्या वे पूरी मजरूरी देकर बनवायी जाती हैं । यहाँ अध्ययन जरूर चले, लेकिन द्धियन में इसरी कोई वासना न रहे।"

इसके बाद बाबा बोले : "अन्त में एक बात और । यहाँ ब्रह्म-विद्या-मन्दिर में श्री बन्लभत्नामी की समाबि बनायी गयी है। मेरा बटा भाग्य रहा है कि सब्बनों को संगति मुझे बहुत मिली है। मेरा स्वयाल है कि

सरजन-संगति की होड लगायी जाय, तो दावा कर सकता हूँ कि सुझे उसमें कापी केंचा खान मिलेगा। उनके नाम क्या मिनाकें ? लेकिन तीन पीडी के तीन नाम में भूल नहीं सकता। मेरी माँ तो मेरे साथ हमेदा रहती ही है, उसे छोडे देता हूँ। तो मेरी पहली पीडी से गाथीजी, मेरे बरावधिवाली पीडी हे कियोरलालभाई और मेरे पीडेवाली पीडी से वल्लभस्वामी। इन तीनों का स्मरण मुझे हमेद्या रहा करता है। हरएक की शक्ति अलग-अलग थी। तीनों नम्र थे, निरहकार थे। मैं कह रहा था कि वल्लभस्वामी की समाधि यहाँ ब्रह्म क्वान्यनिटर में है। इसके आगे अब और कोई समाधि यहाँ नहीं बननी है और यही सर्व-समाधि मानी जाय। यहाँ महीने में एक वार सब लोग मिलते रहें, मिन-मिलन होता रहे।"

>

£

करीय ११ बजे विहार के कार्यक्रम के सम्बन्ध में बात करने के लिए श्री वैयनाथवाबू बाबा से मिले! साथ में श्री सिद्धराजमाई ओर कृष्णराजजी भी से। वैयनाथवाबू ने यावा को तीन महीने की यात्रा का कार्यक्रम दिखाया। कृष्णराजजी ने पटना में तीन दिन, न्यारह, यारह, तेरह सितम्बर को, जो करने का सोचा है, उसरी जानकारी दी। यह भी बताया कि विहार के मुख्यमात्री श्री कृष्णवरण्य सहायजी ने अनु-कृष्ता दिखलायी है जीर स्वागत-समिति के अध्यक्ष भी वे ही है। मित्र-मित जिलें में जो काम हो रहा है, उसकी भी हॉकी दी।

## सबकी सहातुभूति छे

बाबा ने इन सब बातों से बड़ा स्त्रोंग प्रकट दिया और पिर कहा कि "राज रामगढ़ से मी मिलना चाहिए। उनसे हमने अरोशाएँ रखी हैं। मुलभ प्रामदान का बिचार उन्हें रक्तर आयेगा। वि 'पेकेन्ट प्रोमाइ-टर्रावा" यानी इपक स्वामित्व के माननेवाठे हैं। मुलभ प्रामदान में वह बीज हैं। चेनने के हक के अलावा बाजी सब हक सुरक्षित हैं। प्रामसमा के नाम मालक्षियत होने से हिस्सान की खेती के लिए रातरा, नहीं, बह्कि रक्षा है। अगर यह उनके प्यान में आ जाय तो ये जोरों में शामिल हो सकते हैं। उनका हमारे साथ प्रेम जुड़ जाय तो बड़ी सादाद में मामदान हो सकते हैं। इस दिष्ट से उनकी मिलना चाहिए। अगर वे मुलम मामदान को मान्यता देते हैं, और जादिर करते हैं कि मुझे यह एसन्द है, तो काम यहेगा। विदार में जितनी ताकतें हैं, उन सक्की सहातुम्ति प्राप्त करने को सात है।"

## विहार से आशा

इसके बाद वैयनाध्यात्र ने पात्रा के वारे में मुझाव माँगे। वाद्या ने जवाव दिया: "मुझाव क्या, हम तो फीट चाहते हैं। एक हजार प्रामदान की चिंता हम नहीं है। चिंता है, यचे नी हजार की। जयमकाश्रजी और आप सब पुटे ही है। इस एक हजार को श्रमारम्भ मानना चाहिए। आफ्ने यहाँ खादी का काम तरह हजार गाँवों में पैका है। इसिट्स तेरह हजार तो मिकने ही चाहिए। फिर दूबरे मी। विहार का गुनाव करते समय कई कारणों में मेरे मन में एक कारण यह मी रहा कि वहाँ तादी का काम जीरदार है।"

विदार के प्रति पूरा मरोशा जाहिर करते हुए बाबा ने कहा कि :
"मुसे वहाँ हर जिले में बाक्यता दीजती है। पूर्णिया जिला है। वहाँ पूर्ण
काम हो। उसका अग्रर बगाल पर पड़ेगा, पाकिस्तान पर भी पड़ेगा।
चन्त्रारत जिले में जमीन की कीमत ब्यादा है, टेकिन आवादी बहुत पत्ती
है। वहाँ मामदान द्वर होने पाहिए, क्योंकि मामस्मा के पास जमीन
आ जाने में स्वर्ण हिमाजत है। पनायते इस काम को उटा लें।
और, शास्त किला, पह तो अपने राजेन्द्रवाबू और जयमहाशवाबू का
जिला है।"

यात्रा के कार्यत्रम के वारे में यावा ने वताया कि "दो-दो, तीन-तीन महीनें का पार्यत्रम बनाकर अपने को वाँचना नहीं चाहिए। मान्ति में तो जनस्य ही तर करता है कि अब इस मोनें पर इटे रहना है या भीरन निकलना है। पहले से ही वीन महीनों का वँधा रहे, तो वह रूटीन यन जाता है।"

## साहित्य का भी तफान खड़ा हो

साहित्य प्रचार के सम्बन्ध में बाबा ने कहा: "इस वक्त विहार हमारा मुख्य फट है। वहाँ गाँव गाँव में साहित्य पहँचाना चाढिए। विहार जरा कमजोर है, साहित्य के बारे में। तो, इस पर ध्यान दिया जाय कि घर घर विचार भैसे पहुँचे। हर गाँव में शान्ति सेना राडी हो। पादी हो साथ साथ होगी ही।"

इसके बाद कहा ''प्रामदान के तुरान के साथ साहित्य का भी तपान होना चाहिए। गाँव में धम-से बम एक प्राह्म हो। पिर उसके पढे जाने की भी योजना हो । इस समय एक पत्रिका काशी से निकल्ती है. एक पटना से। आप उचित समझें तो अस्त्रार आज का डेंडगुना हो जाय और दोनों एक हो जायें। सम्मिलित कर रें और हर गाँव मे पहुँचाने की योजना बनाये।"

इतनी देर मे परधाम आश्रम की भोजन की घटी यज गयी। बाबा ने वहा : "घटी हो चुन्नी, यह 'एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोपोजल' यानी व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव है।"

यह सुनकर हम सब हँस पड़े ओर घटी का हक्म पूरा करने

उठ खड़े हए।

#### महायात्रा पर

शाम को वर्धा में आम सभा हुई। उसमें बोलते हुए बाबा ने कहा . "विहार में प्रामदान का तुपान होगा। लेकिन वर्धावालों से अपेक्षा है कि आप यहाँ प्रयत्न वरें । यहाँ अनेक कार्यन्तां हैं, अनेक संस्थाएँ हैं । जर इम जेल में थे तो अप्रेज सरकार ने सब सस्याओं पर ताले लगा दिये थे। अप आप अपनी तरफ से वैसा वरें और प्रामदान के लिए निकल पर्डे।

#### तूफान-यात्रा

वर्धा भारत का मध्यवर्ती स्थान है। सर्वोदय-विचार की राजधानी है। दिल्ली गौण है, वर्धा प्रधान ।" आखिर में विदा होते हुए कहा : "कल सबेरे हम विहार के लिए

महायात्रा पर निकलेंगे। अपने हिन्दुस्तान में साठ वरस की उमर में पास-वोर्ट मिल जाता है। याया को भी पारापोर्ट मिल ही सुका है। बीसा बाकी

है। महत्त्व का प्रश्न यह नहीं है कि मैं यहाँ वापस आजें, बल्कि यह है कि वर्धा जिला सर्वोदय-जिला यने । आप कोशिश करें, प्रयोग करें । मैं परंहोक गया, तब भी आप सबसे भेट होती रहेगी।" दुसरे दिन मंगलवार, २४ अगसा को भरत-राम-मन्दिर में दर्शन

करने के बाद बाबा निकल पड़े। टीक ६ यजे थे। पवनार नदी के एल की मधुर कल-कल ध्वनि आ रही भी । आकाश पर बादल छाथे हुए थे । करू ही डेंद्र महीने याद वर्षा में पानी यरता था और जोरदार विजली चमकी थी। टेकिन पूर्व में अचानक पी फटी और सूरज के दर्शन हुए।

महायात्रा ग्रह हो गयी-पूर्व की ओर, विहार की ओर, तुरान की ओरा

"हमारी गरज यह नहीं है कि सरकार हमारी मदद बरे। बल्कि यह है कि सरकार का रम बदले, सारी प्लानिंग का रम बदले। आज जिनके हाथ में हमारा नियोजन है, उनकी शुद्धि टिक्मोर्ग पर नहीं। वे हतप्रम से दीखते हैं। प्लानिंग-कमीशन में घबराहट नजर आती है। गारे रहा में जैंबाडोल स्थिति है। सुसे लगता है कि अगर हमने स्थिर बुद्धि और निर्मेर तथा अञ्चल्य चित्त से काम नहीं किया तो आजारी ही गैंबा देंगे।"

वाबा मराठी में थोल रहे थे और महाराष्ट्र के लगभग टाई ची कार्य कर्ता और वर्वोदय प्रेमी मममुम्ब हो सुन रहे थे। समके चेहरे पर खुशी ओर आत्मविस्तास की झलक थी। जुलाई और अगस्त में लगभग ६ हम्ते के अन्दर उन्होंने २४२ शामदान प्राप्त किये थे। सवा सो अफोला जिले में और अस्पी ववतमाल में और बाकी चाँदा, नागपुर व अमरावती जिलों में। यह वह इलाका है, जो बहुत ही उपजाऊ माना जाता है और जहाँ क्यास की बेहत्तीन देती होती है। जब बाबा को विहारवालों भै ११ दित्तर को बुलाने का तथ किया, तो महाराष्ट्र के मिनों ने उनके समय का उपयोग कर लेने की ठान की। इस प्रकार विहार के लिए निकलने के पहले बाबा की याता सन्ना महीने तक महाराष्ट्र में चली।

#### होभ और दान

इस क्षेत्र के लिए निक्लने पर महाराष्ट्र के एक बरिष्ठ सबन से बाबा की मेट हुई । उनको जन पता चला कि बाबा वरार जानेवाले हैं तो उन्होंने क्हा • "अगर आपको ज्ञामदान च्याहिए तो बालाघाट आदि क्लि ज्यादा टीक़ रहेंगे, त्रेविन हमारे बरार में तो जमीन बहुत महेँगी भी है और वहाँ जमीन का लोभ मी ज्यादा है।" बाबा ने जबान दिया: .

"धालाधाटवाली बात तो ठीक है, लेकिन जिस दृष्टि से आप यह कहते हैं कि बरार में ग्रामदान नहीं मिलेंगे, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वहाँ ग्रामदान खूद मिलने चाहिए। क्योंकि जहाँ लोम की वासना ज्यादा है, बहाँ दान की और भी ज्यादा जल्स्त है। लोम का दान से निराकरण होता है।"

वाया की बात पक्की सावित हुई और महाराष्ट्र के मित्रों को बड़ा उत्साह है कि जब अकोला और यवतमाल जैसे हलाकों में हमें मामदान मिल सकते हैं, तो सारे प्रदेश में अब कहीं बकायट नाई होगी। महाराष्ट्र के साध्यों को बच्चा दे कि उन्होंने यहे-बढ़े गाँव मामदान में पाये। नित-चार हजार को आवादीवाले तो कई गाँव मिले, लेकिन एक गाँव रिसा भी मिला, जिसकी आवादी १० हजार के लगभग है और जिसे महाराष्ट्र का दी गई।, सारे देश का स्थरी पढ़ा मामदान मानता चाहिए। अकोला जिले के ही 'मानोर' नाम के एक ल्लाक के निवासियों की सत्तर से वावा को आदावाचन दिया गया कि हम पूरे ल्लाक का प्रामदान करेंगे। उनको यह विश्वास हो गया है कि प्रामदान से जमीन सुरक्षित हो जाती है और गाँव से यहर जाने का उसका कोई स्तरा महिला हो कीर गाँव से वाद बात है। किर हम में वाद की मिलारा आदावाच मिलारा की साववाच की मिलारा और भी जान बाल देती है।

प्याद । वहुँ के 'फलम्ब' गाँव की बात है। १६ अमस्त को बात में पूछा कि "२१ दार को जब हम पवनार पहुँचों तो किस रास्ते से जाना होगा !" बताया गया कि यवतमाल होकर, और योड़ पेर के साथ । उन्होंने कहा कि "पेर से जाने की जरूरत नहीं है। चीधे रास्ते से चले और रहों कलम्ब पटता है, जिसका ममदान होना चाहिए।" साथी होगे पेरे कि "पह तो यहा कहा गाँव है और वहाँ से उल्ले आहा नहीं है। या ने उनके हताया कि "विस्तास के साथ नहीं है। या ने उनके हताया कि "विस्तास के साथ जाहर है। या वा ने उनके हताया कि "विस्तास के साथ जाहर हो है। यह अप देवियों कि हा सामदान हिस्ता !" मित्र गये

और स्नेह के साथ सदेश घर-घर पहुँचाना ग्रस् किया। लगभग ६ हजार आवादी का गाँव। एक के बाद एक घर के लोग दस्तालत करने लगे और ग्रामदान हो गया। बाद में बाचा ने बताया कि "यह गाँव लगभग ९ हजार साल पुराना है और यहाँ गृहसमुद्र नम के प्रशिद हो में, बिन्होंने कपाल वो रोती का जाविष्कार किया था। बहुत मारी विद्वान् ये और यह ग्रामदान मिला उनका महान् आशीवाद है।"

. .

२३ अगस्त को जब बाबा पननार पहुँचे तो रास्ते में दत्तपुर कुष्ठधाम 
रहरे। वहाँ बुग्र-धेना के प्राण महात्मा मनोहर दीशाण मीजृद थे। अव 
इस केन्द्र को डॉ॰ रिवराकर शर्मा देख रहे हैं और इस सख्या का सचालग श्री अण्णासाहन सहस्रवृद्धे की देखरें में होता है। बाबा का 
स्वागत करते हुए अण्णासाहन ने सवाल पृष्ठा कि "सस्यानों के लिए 
वार्यकर्ता मिलते नहीं और जो मिलते हैं, वे ब्यादा अरसे तक टिकते 
नहीं। तो क्या हमारी वार्यकर्ता में दोप है या हमारी परपण में कोई 
बात है या हमारी बोर से कोई कभी है, जिसकी बजह से आगे काम 
नहीं वरता !"

मुनकर वाया ने कहा: "एक श्रृष्टिष थे। जन वे महाराज

युधिष्ठिर के आश्रम में गये तो हाल-चाल पृष्ठने लगे। पता चला कि पाण्डनों को दू स था कि द्रीपरी नो बहुत नशें का सामना नरना पडा। इस पर ऋषि ने कहा कि द्रीपरी ने जितने नप्ट उठाये, उससे कहीं ज्यादा शीता की उठाने पढ़े थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रापंना की कि जरा शीता की क्या मुनायं। अन यह नामुमिन्न था कि महाराज युधिष्ठिर नो सीता नी नया माद्म न हो। लेनिन जर ऋषि आया है तो उसके मुस्स से खुध सुनना ही चाहिए।" यह हनाला देकर बाबा योले: "पिठले पत्ती सेता सके अभ्या नी जितने नापंकतों पैदा निये हैं, उतने शायद ही किसीने निये हैं। किसीने विये हैं। किसीने किसी हो।"

प्रेम और ज्ञान का संयोग हो

याथा ने कहा कि "पुत्र वनते हैं प्रेम से, शिष्य वनते हैं ज्ञान से और कार्यकर्ता बनते हैं ज्ञान और श्रेम दोनों से। आज मुद्दिक्छ यह है कि हम न पूरा देम कर पाते हैं और न पूरा ज्ञान दे पाते हैं। भ्रेम के कामाव में दिन से दिन जुदता नहीं, ज्ञान के अपन में दिमाग खोखला रह जाता है। हमें दोनों की उपासना करती होगी और दोनों, ज्ञान और भेम के संतीय से, मुक्किल हुर होगी।"

, संध्या चलानेवार्ली के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए वाया ने कहा कि "मुंडो उनके प्रति यहत आदर है। मुझे तो रात को पूर्व मंदि चाहिए मेरे जैसी हालत महाराष्ट्र में एक आदमी की थी—साने गुरुता थी। उन्होंने मुझे एक विट्टी भेजी, निरामें इस आदाय का मराठी यद था:

हृद्य से सेवा, धचन से सेवा।

हैक्ति सेवा हाथ में उत्तरती नहीं, बवा करूँ देवा I

इसके जवाव में मैंने साने गुरुणी को जवाब ब्लिंग कि हांभों से योड़-बहुठ जो भी काम हो जाय, यह सब महास्मा गांधी को समर्पण ! अपने को कोई चिंता नहीं। मैंने पय बना दिया, जिसका अमिप्राय या :

"हृद्य से सेवा, घवन से सेवा।

छेकिन सेवा हाथ में उत्तरती नहीं, निश्चिन्त हूँ देवा।"

सुनकर इस सब लोग हैंस पड़े 1

्षित वाषा ने तुकाराम महाराज का ह्याला दिया और कहा कि "अगर है ना दूरव से भी न बने और बचन से ही चलती रहे तो भी हु जै ना है। एक दिन यह आयेगा, जब बचन का अगर हृदय पर पहुंगा।" अगन में भा करण बचन योलता घूमता हूँ और सन्द दिस, करणा बचार-चगर समझाता हूँ। याची काम आप लोग कर रहे हैं।"

एदों की सेवा

दिनमर बाबा धवनार रहे और फिर २४ अगना की मुबह की

मोटर से नागपुर पहुँचे। रास्ते में वे पंचकुटी में रुके, जहाँ कमलाताई हास्पेट का फेन्द्र है। कमलाताई हास्पेट महाराष्ट्र की एक अद्भुत और निष्ठाचान् सेविका है, जिनकी प्रेरणा और प्रयत्न से आज महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के बहुत-से स्थानों पर मातुसेवा-केन्द्र चल रहे हैं। यहां बाबा ने एक मंदिर में मूर्ति की प्राण-प्रतिश्चा की और कहा कि "अपने देश में सर्वश्रेष्ठ गुण कुद्धों पी सेवा माना गया है। अगर यह सेवा नहीं चनती तो जीवन का महामूच्य राष्ट्रित होता है। सेवा के साथ-साथ यह जलरी है कि जानानी बुद्धि आकाशागामी हो। दिमाग खुला और दिल वहां हो।"

नागपुर में बाबा के तीन महत्त्वपूर्ण प्रवचन हुए। एक दोपहर ११ यजे से कार्यकर्ताओं के सामने, दूसरा ३ यजे से नागपुर युनिवर्सिटी में प्रामदान-परिस्वाद से और फिर पटवर्षन मेदान में शास को ५'। बजे से आम समा में। शास को शुरू में कुछ देर तरू महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री वसंतराब नाईक भी भीजद थे।

पहली सभा में बोलते हुए बावा ने कहा कि "आज देश की वडी दाकाशील अवस्था है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वना की कि प्लानग-कमीशन का प्लानम वर्षमर बन्द रहे, धोड़ा विद्यावलोकन किया जाय और रोती पर जोर दिया जाय। लेकन दुखरे लोगों ने साथ नहीं दिया। महॅमाई उत्तरोत्तर बट रही है। लोगों में असंतोप है। सुख्य योजना यह होनी चाहिए कि प्रायमिक आवस्यकताएँ कैंगे पूरी हों। इसका उपाय यही है कि लालों की तादाद में प्रामदान हों तो नकशा यदलेगा और चेतन पिदा होगी।"

#### शोपणमुक्त समाज कैसे ?

नागपुर विश्वविद्यालय में प्रामदान पर एक परिसंवाद चल रहां था। उसमें महाराष्ट्र सर्वोदय-मण्डल के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण पाटील और सुप्रसिद्ध जन्मनेवक भी • राष्ट्रस्वास बंग के भाषण हुए ये। अन्त में कुछ प्रदान नावा के सामने रखे गये। उनके उत्तर देते हुए वावा ने कहा: "हमारे सामने सवाल यह है कि शोपणप्रक समाज कैसे बने है इसके उत्तर का आरंभ मामदान से होता है, पूरा उत्तर नहीं है। लेकिन कुछ ग्रुक्त हो जाने पर किर रास्ता खुलेगा। आज तो कपास और धान गैंववाले पैदा करते हैं, लेकिन उनका भाग तब करते हैं न्यूयाकंगले लागारी। यह सबं बन्द होना खाहिए और उत्तरदन करनेवाले खुर भाव का मिणव करें। हसीलिए मामदान की योबना में गाँव का सारा काम सर्वसम्मति या स्वीत्माति से सलेगा। पंच योते परमेक्द ! लेकिन रीन के लिखका दो खेड़ें हैं और परीन की बान मान सी गयी तो वह महेंगा सीदा है। इसी स्वत्न से सुक्ता सान सी गयी तो वह महेंगा सीदा है। इसी स्वत्न से सुक्ता सान सी गयी तो वह महेंगा सीदा है। इसी स्वत्न से सुक्ता सान सन सान सी गयी तो वह महेंगा सीदा है। इसी स्वत्न से सुक्ता सीदा वाहरा-परिष्ट् वन गयी है। इसी सिलकर एक पाय से काम करना चाहिए।

"मत-परिवर्तन को प्रतिया पर लोग अक्तर रांका करते हैं। लेकिन जो क्यों क्यादा क्षंका करते हैं और हवे नहीं मानते, वे खुद ही मत-परिवर्तन की ठोंग मिछाल हैं। फार्ट भाक्ते और लेनिन का साहित्य पट्-कर उनका विचार बदल गया। हवी ठाए समझाने-सुप्ताने ए विचार-परिवर्ट्तन होगा, जीवन-परिवर्तन होगा और फिर स्ववस्था-परिवर्टन होगा, "

शास की आम समा में ९ प्रामदान नायपुर जिले से भेट किये गये । आरंभ में मुख्यमंत्री ने कहा कि "में यात्रा को आरवासन देता हूँ कि प्रामदान का जो काम शुरू किया गया है, महास्त्र की सुद्ध जनता उसकी पूरा करने में स्वीती।" इसके बाद वे अपने कार्यक्रम से वंबई

## नगर-निगम पक्ष-मुक्त हो

अपने प्रवचन में दाया ने नगर-निवासियों से अपील करते हुए हरा :

"कारवेरेशन या नगर निगम में पशयुक्त चुनाय नहीं होना चाहिए।

जो सेवा भावना से प्रेरित हैं और जिनको उसकी लगन है, वे सेवा के लिए आगे आर्थ।" उन्होंने इस बात पर दु.प्त प्रकट किया कि "नाग-पुर-निगम का काम ऐसी दु.खद हाल्त में है कि सरकार को उसे अपने हाथ में करना पड रहा है—मतलव यह कि वो सरकार नालायक सावित हो चुकी है, नगर-निगम उससे भी ज्यादा नालायक सावित हो रहा है। अगर पस सुक्ति की ओर हम नहीं बदते तो नगर-निगम की जो भी दुईवा हो, थोडी है। बनता तो सरकार की सरकार है और जनता की सरकार है अने सन्दा पर यहुत सी सरकार है अन्याम भगवान्। जनता को अपने अभिक्रम पर यहुत सोच-समझद काम करना चाहिए।"

देश में बढ़ती हुई पुरुपार्यहीनता पर दु.प प्रकट करते हुए बाग ने कहा:

"परिचार नियोजन की योजना देश को निर्वीयं और पौरपहीन बना देगी। ऐसी हाल्त में चीन का मुकायल करना कठिन पड़ेगा। बो लोग देश के लिए मरने मिटने की यात बहते है, उनके मरने की तैयारी वे माने हैं देश के गरीय लोगों के मरने की तैयारी। इसलिए बहुत जल्दी है कि आर्थिक और सामाजिक मेदमान दूर हो। यूरोप मे जब विश्वान आया तो उससे वहों का जीवन समर्थ और पौरपशुक्त बना। ठेकिन मारत में विलासिता तटती गयी और पुरुपायहीनता चैदा हुईं। दिल्ली भी विल्ली वन गयी है और स्थित संभळ नहीं रही है।"

अन्त में बाबा ने पृष्ठा कि "क्या भारत को एक होने के लिए विदेशी आममण होना जरूरी हैं ? क्या ये जो हमारी गरीकी, वेकारी, बीमारी आदि की समस्याएँ हैं, उनसे एक होने की प्रेरणा नहीं मिल्ती ? नगरवाविषों को आरोग्य और स्वच्छता पर प्यान देना चाहिए और उत्पादन बढ़ाने के उपाय निकालने चाहिए। तभी भेदभाव दूर होगा और सर्वोदय समाव की स्थापना होगी:

खाति, धर्म, पंथ, आपा, पक्ष, प्रांत । इन सबों का अन्त हो तो सबोंदय ॥" १६ ता० को छनेरे ५॥ वजे महाराष्ट्र के साथी वाबा के पास फिर कमा हो गये और मार्गवर्धन की माँग की। वाबा ने कहा कि "हमें अपनी स्वतः की शक्ति पैदा करनी चाहिए और आस्मीकरण सथना बाहिए। आज बातावरण च्यादा अनुक् बनता जा रहा है और अगर हम अनुतर्सेख होकर काम करंगे, तो आकर्षण और बदेगा। इसिक्ट

हमारी दृष्टि आध्यात्मिक रहनी चाहिए !" करुणा का राज्य छाना है :

६ तजे वाचा निकडे और फिर कारपोरेशन-भवन पहुँचे, जहाँ विवाद समायोह किया गया। नगर-निगम के सदस्यों को संबोधन करते हुए बाबा ने कहा कि "आज समाज में करणा करर चलती है, छेकिन राज्य देट-शक्ति का है। जैसे हजाई में रेडकॉस के सेवा-कार्य से कड़वत देवा होती है, दिव आ जाती है, उसी तरह आज करणा का समाज में स्थान है। रोधिन हमें तो करणा का राज्य स्थापित करना है।"

बाया ने अपीछ की कि ''पश्च-निरपेश इत्ति से काम करना चाहिए और एक अवस्था के बाद सारी आसक्ति छोड़कर निष्काम लोक-सेवा में कराना चाहिए। क्या सात लाख के नागपुर नगर में सत्तर निष्काम तेवक भी नहीं निकल्मे ! अगर ये सत्तर माई परस्यर सहकार से मिल्कर काम करें तो नागपुर सर्वोदय-नगर बनेगा।'

काम कर वा नागपुर वायर नागपुर का प्रदेश किया और महाराष्ट्र की स्वेर (भा वहें । वुष्ट मिलाक्षर महाराष्ट्र में ग्रामदानों की संख्या लगान समाराष्ट्र में ग्रामदानों की संख्या लगान मा सा सा वहां हो आती है। दसमें पुराने ग्रामदान भी शामिल हैं। विचार की दृष्टि से महाराष्ट्र के साथियों का मानस और पकड़ सबसे केंची कही जा सकती है। हाल में जो करीब दाई सी ग्रामदान मिले हैं, उनसे नवी आज्ञा जगी है और सब साथियों का अपने पर भरोसा जमा है। साक दील रहा है कि जो त्यान विहार में होने जा रहा है, वह यह-चढ़कर महाराष्ट्र में भी आयोग और हस तरह सारे देश में ग्राम-स्वराय की पक्षी वृतिनाद सहीं करेगा।

## मध्यप्रदेश का पराक्रम

"अखवारों मे बाहिर हुआ है कि चीन धोच रहा है कि तिब्बत को एक सीमित आजादी दें। 'प्राविन्धियर ऑटोनाभी' जैसी मुछ चीज नजर आती है। मेरा त्याल है कि यह माग्त का विचार है, जो चीन पर असर बर रहा है। यह नहीं सम्झना चाहिए कि बाहर की दुनिया का असर भारत पर होगा और भारत का असर दुनिया पर नहीं होता। अगर हम यहाँ वी भूमि-समस्या का हर सान्तिपूर्वक कर देते हैं, तो दूर-दूर से और चीन से भी प्रतिमिध-मण्डल उसे देराने आयेंगे। प्रामदान के विचार में दो सातें हैं: समाज की तरफ से व्यक्ति की आजादी सुरक्षित है और व्यक्ति की तरफ से समाज को समर्पण है। अगर आप यह विचार है और व्यक्ति की तरफ से समाज को समर्पण है। अगर आप सह विचार से दो सह की तरम से समाज को समर्पण है। अगर आप सह सिकार से स्वरूप मध्यप्रदेश की जनता के पास जायगे, जो यहुत अद्वाछ और भक्तिन वान है, तो मुझे विस्वास है वडी तादाद में प्रामदान मिलेंगे।"

उपर्युक्त उद्गार २५ अमस्त को मध्यप्रदेश के पहले पडाव स्ततास (जिला सिवनी) में बाग ने प्रकट किये। मध्यप्रदेश में उनकी यह बाजा ९ दिन तक चली। इसमें सिवनी, जबलपुर, सतना और रीवाँ जिलों में होकर वे उत्तरप्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में होते हुए विहार चले गये।

#### बहने उपवास करे

सवारा में तीसरे पहर बहुत की महिलाएँ दर्शन को आयी। बाबा नामक का मजन 'पुरे के गुण गावी' गुनगुनाने लगे। फिर सक्षेप में प्रामदान का विचार समकाया। इसने बाद पूछा कि "इसने जो बात कही, वह आप बहनों को टीक लगती है या नहीं?" सनने महा: "टीक है।" लेकिन एक बहन के चेहरे पर कुछ भागीपन-सा था। यात्रा ने पृछा: "इनके मन में कुछ कसक दीखती है!"

उस महित्य ने जवाय दिया: "नहीं। बात आपकी ठीक है,

हेकिन हमारे पास देने के लिए लमीन नहीं है भा "इसकी चिन्ता न करें। पति, भाई, पिता, जिनके

"इसकी चिन्ता न करें । पति, भाई, पिता, जिनके नाम जमीन हो, उनको आप रमशायें और प्रामदान में शामिल होने को कहें ।"

"अगर वे न मानें !"

"अगर न मार्ने या न समझे तो वहन फाका करेगी। तब जिनके पास मालिकी है, उनकी गाँठ छूटेगी। आपके उपवास से उनका इटस-परिवर्तन होगा।"

सुनकर बहन एकदम खिल उठी। बाबा ने कहा: "अब यह प्रस्ताव सर्वानुमति से पास हो गया। अगर आप इजानत दे, तो शाम की समा में मैं इसे जाहिर कर हूँ।"

सबने खुशी से जवाब दिया : "हाँ, जरूर !"

खवाता के निवाधियों ने अपने पंचायत-भवन का उद्घाटन वाया से करवाया। शाम की सभा में कुछ बूँदावाँदी हो रही थी, लेकिन लोग सुप्चाप वावा का प्रवचन सुनते रहे। वाया ने महिलाओं के प्रसाद का जिक किया और कहा कि "शामदान के काम में पंचायतों, सहकारी समितियों और सच लोगों को मदद देनी चाहिए।"

दूसरे दिन का पड़ाय कियनी में था, जिसके लिए वाया के दिल में अपनी अनीखी जगह है। जियनी जेल में वाया १९ महीने रहे हैं और आखिरी जेल-पात्रा पूरी कर ९ जुलाई १९४९ को यहीं से वे छूटे थे। इस जेल में उन्होंने जो प्रयापन दिये, ये 'सितप्रश्न दर्शन' के नाम से पुलाक रूप में छर पुले हैं।

### अनाज की तरह घर-घर में कपड़ा हो

मध्यप्रदेश के एक प्रतिष्ठित खादी-कार्यकर्ता बाबा से मिले। उन्होंने

इस बात पर दुः प जाहिर किया कि रादी की बिजी घट रही है और सरकार से सरक्षण मॉग करने की आवश्यनता जतलायी।

याना ने जवाब दिया कि "सरकार कितनी दूर तक जा सकती है, उसकी भी एक सीमा है। "रातदी हर हालत में मिल के कपड़े से महँगी पडनेवाली है। ऐसी स्थिति में असली सरक्षण तो जनता से ही मिल सकता है। अगर लोग अपना कपड़ा खुद बनाने लगें तो उससे बटकर झुछ नहीं।"

"लेक्नि आज तो वे मिल का कपड़ा पसन्द रखे है और खादी नहीं पहनते।"—हमारे मित्र ने अपनी कठिनाई यतायी।

"यह स्वामाविक है। अगर आप उनसे पूछगे तो वे यही कहेंगे कि रतादी श्रीमानों, उड़े लोगों के लिए सुरक्षित कर दी जाय और इम दूसरा कपड़ा पहन।"

यह सुनकर वह भाई कुछ घाडा गये और पृछा कि "फिर श्लाक क्या है ?"

वाया ने कहा कि "हलाज भ्रामदान है। अगर भूमिहीनों को जमीन मिल जाय और जमीन की मालिन्यत ग्रामसमा के सिपुर्द हो जाय, तो ग्रामसमा गाँव के अनाज और क्षड आदि की कि करेगी। इनाई मुफ्त होने के वारण कित्त को रतादी रूई के मान मिलेगी। उसके पास समित है, उस पर कपास की रती होती है, तो उसे अनाज की तरह कपडा आपने आप पैदा करना समब होगा। इसीलिए मैं म्रामदान पर जीर देता हैं।"

#### सिवनी की विशेषता

सिवनी नगर म एक विशेषता नजर आयी। जिल्ही के हर एउम्मे पर साईनजोर्ड लगे थे, जिन पर सुभाषित लिखे के। इसी तरह हर ताँगे पर मी सर्गोदय के वाक्य दिखलायी पड़े। यह सब श्री सत्यनारायण हार्मों के परिश्रम का परिणाम है, जो पिछले ९ साल से सिवनी नगर और जिले में उत्ताहपूर्वक काम कर रहे हैं। वहाँ तोंनेवालों ने अपना एक मूनियन बना लिया है और मुसाफिरों से सही और एक दाम लिया करते हैं। उनका यूनियन आड़े चक्त काम में आता है और तोंगेवालों को उधार परीरह भी देता है। आपरा की एकता की वदीलत सिक्तों में तोंगेवालों के आगे रिक्ता नहीं चल सके। उनके इस काम की बावा ने शाम की समा में तारीक करते हुए कहा कि ''सिवनों के निवासियों को अपने नगर को सर्वोद्य का रंग देना चाहिए।''

जनलपुर जाते हुए याया को तिनिशी नामक स्थान पर २४ प्राप्तदान मिले । ये सारे गाँव जनलपुर तहरील के 'बग्गी' क्लाक के हैं। इस क्षेत्र में गुरू में बाँव रवानिषि परनायक घूमे थे, जो करक के विश्व विवालय में रखायन-वामक के ग्रीसर रह चुके हैं। इंग्लेंक्ट से उत्तरीन कींक्टर की विश्वी ली और रमायन-जगत में प्रस्वात माने जाते हैं। हेंग्लेंक्ट से जाती हों से होंकिन वाना के आज्ञान पर सन छोड़ आजकल जगह-जगह सर्वीदय का अलल जगा रहे हैं। इधर कई ग्रीहोंने से वे अपना समय मन्यप्रदेश, पंजाब आदि प्रदेशों में दे रहे हैं। हांव परनायक के अलाना माई पुजारी स्वर्जी इस क्षेत्र में पहुँचे और मामदान हासिल करने में स्कल्ल हुए। पुजारीजी उत्तरप्रदेश के उल्वकोटि के गर्वोटम सेवक हैं और सार दिया पर इन्दोर के दिसर्जन-आध्रम में आकर वेंट गये और अन्य ग्रामदान में रुगे हैं।

#### भंगी-कष्ट-मुक्ति में देर क्यों ?

जनलपुर नगर में मेयर ने वाया का स्वागत करते हुए उन्हें यह आदशकत दिया कि भंगी-कप्टमुक्ति का काम नगर-निगम वाष्ट्रशताब्दी १९६९ तक पूरा कर देगा! बाया ने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि 'यह जी जी है, जिसके लिए उहरने की करता नहीं है। चार बाल उक आप नवीं कहना चाहते हैं! मुझे विशास है कि अगर आप भंगी-कप्ट-मुक्ति का काम १९६६ या ६७ तक पूरा कर डालते हैं, तो सोधी- जी इसके लिए आप पर नाराज नहीं होंगे। समझने की बात है कि समाज में जो सबसे पददलित हमारे भाई है, उनकी भलाई करने में देर या सकोच करना ठीक नहीं।"

### सतत काम करना चाहिए

कार्यकर्वाओं की सभा में एक भाई ने पूछा कि "प्रामदान में सफ्त का रहस्य क्या है?" या में कहा : "दर कार्यकर्वा को ब्रह्म विद्या करूर आनी जाहिए, ताकि अन्दर से भूमिका पक्ष्वी हो । अगर अपने अन्दर अप्यास्म नहीं होता, तो वाहर की घटनाओं या अञ्चाति से मन बैठने क्याता है। इसील्ए हम हर जाद 'गीता प्रवचन', 'मगळ प्रभाव' या वापूजी की 'आस्मक्या' जैसे मर्यों के मनन के लिए और देते हैं।"

याया ने आगे कहा. "एक बात यह भी है कि आपनो काति वी सपनता वी चिंता नहीं वस्ती चाहिए। वह स्व परमात्मा पर है। हमारी कीश्विश्व तो यह हो कि हम अपने काम में कभी बीठे न पड़े। सातत्य नहीं छोड़ना चाहिए। अभी में यहाँ स्नान क्स्ते बैठा हूं। स्तर साल हो गये, रोज स्नान चल्ता है। अगर दस दिन न नहां कें, तो हर चोई क्रेग कि अरे कैसा गदा है। श्रीर गदा होने में हार नहीं खाता, तो हम नहां में हार नहां खाता, तो हम नहां में हार नहां खाते। जैसे सतत नहां हैं, वैसे सतत काम क्स्ते रहना चाहिए।"

िसर्चन-आधम क बारे म बाबा ने कहा कि "इसका तो विसर्चन ही होना चाहिए। वहाँ अन वार्यकर्ताओं का शिक्षण चले और उसका बन्दीवस्त नगर के लोग करते। आध्रम के जो माई है, वे ब्रामदान के काम के लिए निकल पड़ें।"

## एक कार्यक्रता महीने में पचास गाँव घूमे

गाधी स्मारक निधि की मण्यप्रदेश की शास्ता की कार्यक्रोरणों के सदस्य और उसने अध्यक्ष, वहाँ के नियोजनमन्त्री श्री मिश्रीलास्त्र गगवास्त्र, वादा से जवलपुर में मिले। आगे के कार्यक्रम के बारे मे याता ने मुझाया कि "कार्यकर्ता रोज दो गाँव घूमे तो २५ दिन में ५० गाँव घूम सकता है। पाँच दिन कहीं आराम करें और साधियों से चर्चा करें। इस तरह देश के ५ लाल गाँव के लिए हर महीने घूमनेवाले दस हजार कार्यकर्ता होने चाहिए। इस काम को गांधीनिधि और सर्व-सेवा संघ दोनों मिलकर उठाये तो अच्छा हो।"

कार्यकर्ताओं के योगक्षेम के बारे में बाबा ने कहा कि "आद का अन्त खाना नहीं चाहिए! निधि का पैसा निर्माण या सामान आदि कार्मों में रूमाया जाय, लेकिन योगक्षेम के लिए शरीर-अम और जनता का आधार लेना ही टीक है।"

#### अपने बीच मुसलमान कम क्यों ?

याना ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि "गाधी-निधि हो या सर्वोदय समाज, सुसल्मान लोग हमारे बीच बहुत कम हैं। वह वड़ा सवाल है, जिल पर बिचार करना चाहिए। पर देखना चाहिए कि हमारी कार्यप्रणाली में दोप है या हमारे चिंतन में या व्यवहार में या क्या बात है। हमारी कुछ कभी है, इसके लिए अंतर्निरीकण होना चाहिए। काहारी में अहद पातमी, उद्देशा में मुहम्मद बाजी, और ऐसे दस-बारह नमा और होंगे। लेकिन सुरू मिलाकर बहुत कम हैं। इस पर सोचना चाहिए।"

एक भाई ने कहा कि "हिन्दू-मुखलमान आपस में अन्तर्जातीय विवाह करें तो वह गुरुभी कुछ सुलक्षेणी !"

वाबा ने कहा "शादी के लिए मुख्यमान तो तैयार हैं। टेकिन गादी-माह में आप उनने स्थादा कहर हैं। प्रार्थना और उपायना आदि में आप उदार है। मैंने भी हर तरह की एक शादी क्रपायी थो, लेकिन उसमें में विल्हुन्त अवस्त रहा। फिर भी आगर यह हो कि लाखों शादियों हो एके, तो मामदान के बदले में शादी-आन्दोलन शुरू कर सकता हूँ।" यह मुक्कर स्व हैंस पड़े। जवलपुर से जब कटनी पहुँचे, तो वावा ने पिडत नेहरू की एक मृति का अनावरण किया। उन्होंने लोकारमा नेहरू को अपनी श्रद्धाजलि श्रापित करते हुए कहा कि "आजकरू मृतियाँ आदि का रिवाज हो गया है। इसका उद्देश अच्छा है, लेकिन परिणाम अच्छा आता नहीं दीराता। मृति तो धूप, वारिष्ठा, सदी चन सहन करती है और हम उसकी तरफ कोई प्यान नहीं देते। लोग घरों में जित्र और पोटो भी लगाते हैं, जिनने पीछे मच्छर, कीई मफोड़े आदि आराम से रहा करते हैं। मैं इसका कोई नियेश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहने का सार यह है कि हमे कुछ सावधान रहने की जरूरत है और सस्पुरुषों के मुण प्रहणकर उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।"

#### ईश्वर का औजार वर्ने

जब बाबा मैहर पहुँचे, तन तो तुल्सीदासजी का समरण करके गद्गद हो गये। उन्होंने कहा कि "इस क्षेत्र में ये लोग वसते हैं, जिन्होंने मग बान् राम का मार्गरदर्शन किया था। इसी तरह ईसामसीह का बाम मो मरुलीमारों और लक्कड़ारों आदि ने किया। तो में सीच रहा था कि जिन लोगों ने मगबान को मार्ग दिसाया, वे हमारे स्वराज्य को भी मार्म क्यों नहीं दिसाय ? आप उठ राहे हीं और ग्रामदान का मार्ग सारी दुनिया को दिसलाय । इस काम में बिद्धान लोग असमर्थ साथित होते हैं, क्योंकि वे कभी एक राय पर नहीं पहुँचते। लेकिन आप लोग ईस्वर का औजार बनते हैं, क्योंकि आप पोल हैं, मन में बिकार नहीं है। अब को मा आप पर दिसलायमें, आप साचल्यर विद्धान् लोग उसका तत्वज्ञान बनायेंगे और इसिहास आदि लिसेंगे।"

मैहर में मुनह १०!। यजे मध्यप्रदेश के कानून मनी श्री गुल्शेर अहमद बाबा से मिले । उन्होंने भरोसा दिलाया कि श्रव जल्दी ही प्रदेश का भुरान ऐक्ट पास करायगे और ब्रामदान ऐक्ट भी बनवाने की दिशा में प्यादा प्रयत्नशील होंगे। मदद के बजाय होराण पंचां का भी सम्मेलन हुआ, जिसमें मेहर ब्लाक के बहुत से पंच आये थे। सहकारी समितियां के अधिकारी भी माँगदूर थे। यादा ने कहा कि 'पंचायतों का उदेश्य करता को जेंचा उठाना है। टेकिन विस्त रंग से सरकार का सारा काम किया जा रहा है, उसका परिणाम बीपण में होता है। यह सरकारी थोजनां बहुत अच्छी है, टेकिन गरीनों को मदद मिलने के बजाय उनका होराण उससे होता है। यद्-उदेश्य रखकर काम होता है, टेकिन परिणाम बूगरा निकल्ता है। पंचायतें आदि सेवा के लिए मनी थीं, टेकिन जान में टीवा के सारण न रहकर राचा को नीचे से पकड़ने का माण्यम सावित हो रही हैं। अच्छा हो कि सहकारी-समितियां और पंचायतें आमदान के काम को उठा ले। प्रामदान होने यह हो गाँव में सबी सहकारिता हुए हो एकती है।"

#### उस्ताद अलाउद्दीन खाँ

दोपहर को टीक १२ वर्ज भारत-विख्यात संगीतज्ञ उत्ताद अला-उद्दीन खाँ बाबा से मिले। उनको आयु १२५ वर्ष की है। पास में महादेवी ताई बैटी हुई थाँ। बाबा ने कहा कि "टुम्हारी उम्र ५५ और मेरी ७०, दोनों ही मिलाकर इनकी आयु है।"

उस्ताद ने सरोद पर कुछ संगीत भी मुनाया । उसके बाद कहा कि "संगीत एक समुद्र है, जिसमें से एक बूंद हमें मिली है।"

बाबा ने पृछा कि "कोई इच्छा है !"

उस्ताद ने जवाव दिया: "इच्छा यस यही है कि परमात्मा के चरणों में स्थान मिले।"

द्याम को प्रार्थना-सभा के बाद मध्यप्रदेश के सुप्रतिद्व मजदूर नेता श्री द्यी॰ व्ही॰ द्रविड़ वादा से मिलने आये | यावा ने उनको सलाह दी कि "अगर मजदूर भाई एक साल में आठ आना प्रति व्यक्ति भूमिडीन मजदूरों के काम के लिए खुशी से दान देने को राजी हों, तो उससे उनमें भी वल आयेगा और भूदान-ग्रामदान का काम भी बहेगा !"

#### रीवॉ मे रैली

पहली सितम्बर को रीवों में मध्यप्रदेश के शाति-सैनिकों की रैली हुई। आगे बावा की मोटर यी और उनके पीठे शाति-सैनिक मार्ट्यहने। उनका नेतृत्व प्रदेश के शातिन्ता-संयोजक श्री चतुर्भुंव पाठक कर रहे थे। यावा ने उनका अभिनदन करते हुए कहा कि "शाति सैनिक को पर-घर का प्यार हासिक करना चाहिए। एक शातिसैनिक रोज सी घर से संपर्क करे, तो दस दिन में हजार घर से नाता जोड लेगा। इस तरह महीने में तीन दफे हर पर में बावर प्रेम से जानकारी लेगा और उनका हुकम बजायेगा। इस उर में स्थार शांति-सेना काम करेगी, तो उसे जनता का विश्वास और रनेह हासिल होगा।

रीवों में शिक्षमें की एक मारी समा हुई। उनमी तरफ से बाबा से सवाल पूछा गया कि "मुमी तालीम के यारे में आपके क्या विचार है और वह आगे प्रगति क्यों नहीं कर रही है।" बाबा ने कहा: "आपमें से कितनों को यह जानकारी है कि शिक्षा के सम्बन्ध में मेरी एक तिवाय प्रचाशित हुई है, 'शिक्षण विचार'। हिन्दी, अमेनी और कई मापानों में निकल जुकी है। आपमें से जिन्दीन उने पटा हो, अपने हाथ उठामें।"

पूरी सभा में मुक्तिक से दो हाथ उठे। बाबा यह देराकर बहुत दुःसी हुए और कहा कि "वब नवी तालीम के शिक्षक हो नवी तालीम के बारे में इतनी उनेखा करेंगे तो फिर प्रगति कैसे होगी है आएकी उदासीनता खुद एक प्रमाण है। सिसाने के साथ अगर आप सीराने की प्रक्रिया जारी नहीं रहतों, तो कैसे सदेता है भगवान् आपका मका करे।"

## सौ ब्रामदान रोज प्राप्त करें

आरिती पडाव त्यांयर में था। मध्यप्रदेश सर्वोदय मडल के अन्यक्ष श्री गणेशप्रसाद नायक, भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के सबसे बयोग्रद मार्गदर्शक श्री दादामाई नाईक, अन्य अनुमवी साथी जैसे श्री रामानन्द दवे. थी गंगाधरराव पाटणकर, श्री महेन्द्रकमार, मंडल के तरुण मन्त्री

थे. जिन्होंने कुछ दिन पहले ( १५ अगस्त १९६५ से ) दिल्ली में गांधी-

रमारक-निधि के मंत्रिल का भार सँभालना शुरू किया था 1 सब मित्रों ने आगे के लिए बाबा का सार्ग-दर्शन चाहा। बाबा ने

यानी २० ग्रामदान रोज। आपके प्रदेश में ६० हजार गॉव हैं और

चुनाव के पहले डेंढ साल का समय है। तब आपको तिगुनी ताकत से

लग जाना चाहिए, ताकि सौ प्रामदान रोज हासिल करें और प्रदेश का एक-एक गाँव ग्रामदान में आ जाय।" मध्यप्रदेश सर्वोदय-मंडल भी तरफ से माई दीपचंदजी लगातार

पात्र हैं।"

संतोष प्रकट किया कि "नौ दिनों में आपने २६९ ग्रामदान हासिल किये

शी नरेन्द्र दुवे तथा अन्य वहत-से साथी मौजूद थे। मध्यप्रदेश के परम-प्रिय सेवक एवं 'भूमिकाति' साप्ताहिक के सम्पादक श्री देवेंद्र गुप्त भी आये

यात्रा में साथ रहे । त्यांथर में यावा ने अपने हाथ से एक चादर उन पर ओढायी और 'मानव-मुनि' नाम रख दिया। सब साथियों को देखकर बाबा ने कहा कि "तरण होने के साय-साथ आप समर्थ भी हैं। संख्या कम है, लेकिन धमता काफी है। सचमुच इन सबकी बड़ी सुन्दर टीम बनी है और ये एक-दिल होकर काम करते हैं। इन दिनों मध्यप्रदेश में जो आमदान का शानदार काम हुआ है. उस पर वे दधाई के

"अब आपकी कसीटी होनेवाली है कि नमक-हराम सावित होंगे या नमक-हलाल। हम बहुतों के जीवन वो सादी आधार देती है। क्या हम उसे आधार देते के लिए तैयार है या सिर्फ उसका आधार लेनेवाले ही है! "तेरह साल पहले इन्हां दिनों उत्तर प्रदेश में हमारी याना चल रही थी। उस समय मेंने सादीवालों का बहुत उपकार माना था। वे काम न करते तो भूदान में प्यादा लोग दिल्लामी नहीं लेते। श्री गाभी आशम और उपन्य स्वनास्क सरकाओं ने दिल्लामी दिस्ताची और भूदान-यक का काभी काम हुआ। पर उस आदोलन और इस आदोलन में वाभी फर्क है। भूदान का काम दिल नरम करने का काम या, समझाने का काम या, जब कि यह आन्दोलन प्रत्यक्ष मानित करने का काम है। इस बारों में सादी को आधार देने के लिए धूम रहा हूँ। इस आदोलन से सादी को आधार मिलेगा।" "प्रापदान और शादितन के साथ सादी वहीं रहेगी। सादीवाले उसके साथ पूरा ने मोन देंगे, तमी सादी जीवित रहेगी शार मारत में गाभी विवार जीवित रहेगी।"

कार्यकर्ताओं को २० दिसम्बर को बनारस के टाउनहाल में दी, जहाँ वे उनसे मिलने जमा हुए थे। मध्य प्रदेश के स्पोयर पडाय से निकल्कर ३ सितम्बर को बाबा ने इलाहाबाद जिले को सीमा पर चौराउग गाँव मे प्रवेश वरते हुए उत्तर प्रदेश की आठ दिन की बाना गुल की। वहाँ प्रदेश की तरक से उनका स्वागत करने के एर. मुख्यमंत्री सीमती। मुचेता कृपालानी आयी थीं। उन्होंने बाबो का अमिनदन करते हुए कहा कि "प्रामदान इस बुग का संवेश है और उनमें ययाजाति संवक्त

यह चैतावनी बाबा ने अपनी बात्रा के दौरान में उत्तर प्रदेश के

मदद देनी चाहिए।" गद्गद स्वर से बाया बोले: "नर्मदा मैया के प्रदेश से अभी आ रहा हूँ और गंगा मैया के प्रदेश में प्रदेश कर रहा हैं। आप लोगों का मंगल-दर्शन प्रातःकाल की मंगलवेला में हो रहा है। आप सब मेरे लिए पूजनीय और आदरणीय हैं। मैं आपके सेवकों का सेवक हूँ और वहत आशा तथा भक्ति के साथ घूम रहा हूँ ।"

### उत्तर प्रदेश का आदर और डर

वावा ने आगे कहा : "यह उत्तर प्रदेश सत्र प्रकार से हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ प्राचीन काल में राम, कृष्ण और बुद्ध हुए थे। यहाँ भीच के जमाने में तुल्सीदास, स्रदास आदि कवियों ने ु भगवान के गीत सबको सुनाये। अर्वाचीन काल में पण्डित मारुवीयजी, राजिं टंडन, लोकात्मा नेहरू जैसे महान् नेता हो गये। इन वीनों का मझे दर्शन करने का मौका मिला है और इनका प्रेम तथा आशीर्वाद भी मिला है।

"उत्तर प्रदेश के लिए मेरे मन मे बड़ा आदर है और कुछ डर मी। 'डर' शब्द हिन्दी है और 'आदर' शब्द संस्कृत । आदर पर से डर शब्द पैदा हुआ है। यहुत यहा प्रदेश है ओर यहाँ वहुत बड़े-बड़े नेता हैं, तो अपनी यहाँ क्या चलेगी, ऐसा एक भाव मन में आता है। लेकिन जिस बाद में बड़े-बड़े पेड़ नहीं टिकते, वहाँ कभी-कभी छोटी घास टिक जाती है। इसी उम्मीद से मिक्त के साथ, आदर के साथ मैं प्रवेश कर रहा हैं।"

इलाहाबाद नगरी में बाबा का निवास सुप्रसिद्ध आनन्द-भवन मे रखा गया था, जहाँ उनका परली बार आगमन हुआ। पहँचने पर वे दक्षिण की तरफवाले बड़े चबूतरे पर जाकर वैठ गये और समाधिस्य हो गये । शायद स्वाधीनता-आन्दोलन का पूरा इतिहास उन के सामने सजीव हो उटा होगा और उस जमाने का भी ध्यान अवस्य आया होगा, जब गगा पास में ही बहती थी और भरद्वाज मुनि के आश्रम में दूर दूर से जिज्ञासी और यात्री आते थे।

ग्यारह यजे के क्रीय आनन्द-भवन के हरे-मरे लॉन में नगर के प्रमुख जन वाया के स्वागत को जमा हुए ! सुचेवाजं भी मीज़्द्र थां । याया ने सहारा देजर उनको अगने पास चीनी पर विठा लिया ! इस समा में याया ने मानो सक्षेप में अपना मूल विचार पेश किया । उन्होंने कहा कि "मारत की सम्यत में गुस्य विचार सर, प्रेम और करणा का है । ये तीन मारत के बडे अवतार हैं । यामचन्द्र सर्व के अवतार हैं, मगवान कुण्य प्रेम के अवतार हैं और महास्मा गीतम बुद करणा के अवतार ! मैंने ये तीन शब्द उठा लिये हैं । कुल मारत की सस्टित का यह निचीड है । ये ही तीन गुण हैं, जिन गुणों की दुनिया के सारे महास्माओं ने निरन्तर स्मृति रुखी है । चिर चाहे वे ईंतामसीह हों, चाह पीमान्य हों, चोह वाहरी वाहरी हों, चाह पीमान्य हों, चोह वाहरी हों, चोह

#### प्रेम-शक्ति ही समाज को बचायेगी

बाबा ने आगे कहा: ''जमाना पर हरा है, यह मैं दोनों ऑप्से से देत रहा हूँ। अन्दर की तीसरी ऑप्स तो देखती ही है, लेकिन चमैंचक्ष से मैं देख रहा हूँ कि आगे आगेवाला जमाना कहता है कि प्रेम
को दासित को पहचानों। प्रेम का स्वाद तो सरको माप्दम है। प्रेम
को नमक की उपमा देते हैं, लेकिन ये प्रेम की दाकि को महस्स नहीं
करते। पतरे से बचाव की शकि प्रेमशक्ति है। 'जैसे समाज को जोडने
भी शक्ति प्रेमशक्ति है, वैसे ही अगर आक्रमण हुआ तो उससे बचाने
के लिए भी प्रेमशक्ति है, वैसे ही अगर आक्रमण हुआ तो उससे बचाने
के लिए भी प्रेमशक्ति काम में आ सकती हैं। ऐसी धानि में सुन रहा हूँ,
जो अणु अस्त्र बोल रहे हैं।

"आणिवक अस्त्र अहिंसा के निल्दुल नजदीक है, जैसे वर्तुल के दो सिरे बिल्कुल नजदीक और गीच के विन्दु दूर-दूर होते हैं। सामान्य इ.स., जिन्हें 'कन्वेन्यानल वेपन्य' कहते हैं, अहिंसा से बहुत दूर है। वे अहिंसा को आने नहीं देते। लेकिन आणविक अस्त्र अहिंसा के विलक्ष्म नजदीक है। वे दुनिया के सामने एक स्वष्ट चुनाव रखते हैं कि आप या तो प्रेम से रहें या सर्वनाद्य के लिए तैयार हो जायें। इसिलए जब से आणविक अस्त्र आयें हैं, तब से मैं बिलकुल आनन्द में मगत हैं।"

#### भारत के विचार की विजय

आरो चलकर वाचा ने कहा कि "लोगों के मन की हालत उस पक्षी को तरह हो रही है, जो अपने पेड़ से निकल चुका है, लेकिन दूपरे पेड़ पर चैठा नहीं है। हिंचा पर से उनका चिस्तास उठ गया है और अहिंसा पर चैठा नहीं । आज मनुष्य की यह योच की हालत है। हिंचा की ताकते हुट रही हैं। इस समय में भारत के विचारों की चित्रय रिखता हूँ। चीन ने तिक्यत को यन्द कर रखा था। अब नह उसे स्वायस्ता, मर्यादित नर्यों न हो, दे रहा है, नर्यों कि उसके प्यान में आया है कि मामला इससे नहीं बनेगा। तो, यह अहिंसा के लिए हो रहा है। यानी हिंसा में विद्यास दलगेनाके करणावादी लोगों का अहिंसा में प्रवेश हो रहा है। मैं उन्हें करणावादी कहता हूँ, लेकिन उनका मुद्द विचार है। वे मानते हैं कि करणा को हिंसा हारा लाना है। यह बहुत विसंति दीराती है।"

अन्त मं याया योले: "आज स्वेरे मुनेता देवी ने कहा कि 'प्रामदान संवेत है।' संवेत तो है ही, लेकिन वह लोस संवेत है। महात्मा गापी ने नमक का सत्यावह लटाया या, वह संवेत या। वैसे ही यह भी संवेत है, लेकिन लस्से लयादा टोस है। हस्से देग की ताकत बढ़ेगी। आज देस के अन्दर और नाहर संकट राड़े हैं। मित्र-मित्र पार्टिया हमाई हैं। ऐसी स्विति में मारत को बचाना है, तो समदान से ही यह बचेगा। सरकार भी हस्त्री मदद करेगी। सरकार इसका स्वागत करती है, क्योंकि यह समहाती है कि यह स्वराज्य की शुनियाद यन रही है। अगर नीचे का तल्ला पक्का यन गया, तो ऊपर का मजबूत यन जायगा।"

### विद्यार्थियो का कर्तव्य

शाम को तीन वजे के करीव वावा इलाहाबाद युनिवर्सिटी आये ! बहुत शानदार सभा थी और वडी सादाद में छात्र और छात्राएँ मौजूर माँ। बावा ने उनसे कहा कि "भारत में अध्ययन की सख्त जरुरत है—अनेक भाषाओं का अध्ययन, अनेक शाखों का अध्ययन, अनेक प्रकार के निश्चों का अध्ययन आदि! दिना सब शाखों के अध्ययन के मारत का सबींग सम्पन्न नहीं होगा और भारत का दुनिया के लिए जो सन्देश है—विश्व में शान्ति स्थापित करना, 'जब जगत्' नी धोपणा और मानवीय कस्याण का समब प्रवास करना, 'जब जगत्' नी धोपणा और मानवीय कस्याण का समब प्रवास करना, च्या जार दिश्वार मारत का जो मिशन है—वह पूरा न होगा, अगर विद्यार्थ अध्ययनशील न रहे।"

### नये राज्य में तालीम भी नयी हो

बड़े दर्जाचन हो यादा उन्हें समझा रहे थे। आज मी दिक्षाप्रणाली पर दु ए प्रस्ट करते हुए महा कि ''जिस तरह नये राज्य मे
पुराना सहा नहीं चलता, उसी तरह नये राज्य में पुरानी तालीम नहीं
चलनी चाहिए थी। अगर पुरानी तालीम चल रही है, तो समझना
चाहिए कि पुराना राज्य ही चल रहा है, नाम नये राज्य का है।
राज्य जाना ही है, इसलिए गाधीजी ने तैयारी पर रस्ती थी। मान
लीजिये जिसे वे 'बुनियादी तालीम' महते थे, वह सत्रमें परान्द न थी
तो कोई हल नहीं। अगर राज्य की बागड़ीर मेरे हाथ में होती, तो में
कहता कि स्वराज्य हुआ है, विद्यार्थियों से सुद्ध दो जाय। वे तीन
महीने खुत रहेल, नूदे, मजबूत बने और हम रन तीन महीने में देश में
चलाने के लिए तालीम मा निर्णय के लें। पिर दिखाओं की समिति
मुक्ररंद करते और तन नयी तालीम ग्रह करते। पुरानी वालीम एक दिन

भी न चलने देते । हेकिन, आज १८ साल बीत गये, तालीम का दाँचा नया हो, उत्तका स्वरूप क्या हो, उत्तके लिए अब एक समिति मुक्देर भी गयी है । इतमे कुछ देश के लोग हैं, कुछ विदेश के । वे रिपोर्ट पेश करेंगे, उत्तके बाद उत्तक पर सोचा जायगा । शीताजी रामकन्द्रजी से आज कहती हैं—'मन्द्र-मन्द्र गति चल्लिये प्रश्चरी, मन्द्र-मन्द्र गति चल्लिये।' तो क्या रामकन्द्रजी दो-बार साल के बाद निर्णय करेंगे कि भीरे चल्ले या जोर से चल्ले ! १५ अगल १९४० को आजादी मिली यी और विका के सम्बन्ध में निर्णय २० साल याद होगा कि कीन-सी वालीम दी लाय !

"आज अन्ये और लँगड़ेवाली स्थित भारत में है। किसीको आँख है तो किसीको पैर, पूरा अंग किसीके पास नहीं है। इस तरह हमारी सारी अनता अन्यी है और भारत का जो विधित वर्ग है, वह लँगड़ा है। वह जनता के कन्ये पर पैटकर बोर-बोर से चिल्ला रहा है। उससे अगर पूछा आय कि तेरे हाथ से कोई 'क्रान्ति' होगी, तो वह बोलेगा, 'भैया मेरे हाथ से वस होगा, में तो लँगड़ा-खला हूँ, दूसरे के कन्ये पर पैटने-वाला हूँ।

"हुस तरह एक जमात दूसरी जमात के कन्ये पर देशे है। दोनों जमातों का परस्पर सहयोग हो, दोनों सक्षम बने, दोनों को समर्थ बनाने को सोजना हो। एक पूर्ण, दूसरा भी पूर्ण, इस प्रकार मिल्कर परिपूर्ण हों। आज बह है कि एक अपूर्ण, दूसरा भी अपूर्ण और दोनों मिलकर पूर्ण बना बाहते हैं। दोनों मिलकर दो अपूर्ण होते हैं, एक पूर्ण नहीं होगा। यह समझने की बात है। यही बचह है कि आज तालीम बिल्कुल निर्दों करती है। इसलिए एक धण हेवे बाद, निर्दों पराना चाहिए।"

# **बहाँ विद्या, वहाँ सुख कैसा** ?

अस्पर देखा जाता है कि आज के विद्यामां बहुत आग्रमसब्द हैं और अपने टिप्ट विद्येन रियावर्त चारते हैं। इस पर पेट चाहिर करते हुए बाज ने बहा कि "हमारे विद्यार्थी इतने नरम बन गये हैं कि कोम- ल्ता से बात करते हैं। हमें चीन, पानिस्तान और और मी दूतरे देशों का मुकायला करना है। हिजारों फुट ऊपर जाकर कीन काम करने के लिए तैयार है १ यह पूछने पर विद्यार्थी पूछते हैं कि 'विद्यार्थियों के लिए मुविधार्थ क्या क्या होंगे १ पर वे यह नहीं पूछते कि विद्यार्थियों को किन किन वटिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

"लेकिन वे समझ लें कि अगर आप मुख चाहते हैं तो दिया नहीं मिलेगी और अगर विद्या चाहते हैं तो मुख नहीं। जैकिन आप तो चाहते हैं दोनों—मुख और विद्या चाहते हैं तो मुख नहीं होती। इस प्रकार विद्या झारिक नहीं होती। इसके लिए मधुर वेला में उठना परेगा, व्यायाम वरना पड़ेगा, अगरे समम के साथ रखना पड़ेगा, अपनी इंग्टियों और अपनी इंदिय रमा पूपाना पढ़ेगा को को कहन हैं है, हाम को तो जब्दी हमें नाद आदी ही नहीं है, क्यों माई, नाद बयों नहीं आयी हिस्से पोका है कुम जब चाहों तथ नांद आ सनती है। हमारे हाथ में ताल चुजी है, एव चाहें की आयें और जब चाहें जग जाया।"

#### नयी ज्यामिति

अन्त में बाता ने इस बात पर जोर दिया कि "पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध प्रेम और मैजी के होने चाहिए।' उहाँने कहा कि "भारत की आजादी को मजबूत करना है, तो नवी त्यामित सीरानी चाहिए। वह ज्यामिति मैंने करमीर में तोजी है। बहाँ लोग कहते है—के० एन्ड क०। हमने कहा कि शायर हम लोग अमेजी परे हो। के० के० के साथ 'एन' आता है तो आपको कहना चाहिए के० एन्ड न० एन्ड०। ल्हांच ग्राहारा था, लिकन उसका कमी स्मरण हम लोगो को नहीं हुआ। इसलिए ल्हांच सत्तम समझो। यह मैंने करमीर में कहा था। उसके बाद उनके ध्यान म आया कि ल्हांग भी उनकी चीज है और उसकी भारता करनी चाहिए। समें हो कहिये, चीन ने हमला नरने उसकी अहमियत भी समझा दी।"

#### ए० बी० सी० बाला त्रिभुज

वावा ने कहा: "मैंने कस्मीर में ए० बी॰ सी॰ के ट्रेमिल की ज्यामेट्री सिखायी। शायद इन छात्रों में से कोई इसका अर्थ नहीं जानता होगा ! अफगानिस्तान, वर्मा और सीलोन एक नया त्रियुक्त है। जब यह हो जायया तो इसके हिन्दुस्तान की रक्षा होगी ! भारत को अत वहुत किटन काम करना है। आवस्यकता यह नहीं कि ये तीनों देश एक हुक्मत में रहे, लेकिन इस त्रियुक्त की परिषि में आनेवाले देशों का— किन्यत, अफगानिस्तान, वर्मा, सीलोन, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का एक 'कान्किटरेक्टन' ने ने। तत्र विश्व में शानित होगी, यह ती मैंने सहल (विचार्षियों के सामने) रस्त दिया। छोटी-सीटी वार्तों में आपको नहीं पहना चाहिए। छोटे-सीटे मललें के लिए ल्हाई-समझे चल रहे हैं, उनमें विचार्थियों को नहीं पहना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हम तो सोर विश्व के तायर में सोचनेवाले हैं, इम तो विश्वव्यापक हाि हमें सोचें मात्र मात्र हाि हमें सोचें मात्र मात्र हम सोच में या पर के दायरे में हो करें, लेकिन विश्वव्यापी होगा।"

### गरीव-अमीर का भेद मिटे

अगले दिन सबेरे बाबा हरिजन-आक्षम गये। वहाँ इन्टरमीडिएट करकेज चलता है और कुछ मामोधीम भी। इस आक्षम को स्वापना स्वर्गाय मुंधी इंत्यरसण्जे की थी। अजकल इस्का संचारल उत्तर करते हैं) सुप्त भी संकरसण्याली (जिन्हें इस स्वर बना साहब कहा करते हैं) हारा हो रहा है। उन्होंने ही बाबा का स्वागत किया। काहज के सामों को आसीबांद देते हुए बाबा ने कहा कि "इमारे सामने यह सवाल है कि क्या इम गरीबी एततम करना चाहते हैं! सावकर यह सवाल करणायान् कम्मुनिस्टों ने पेसा किया है। उन्हें हकके हल का जो रासा सुरा है, यह तो दुम्मी और सुरा हो बना क्याम रराने सी बात है। को दुम्मी बगा है, उने मुनी बनायोंने, मुनी बगा की दुम्मी करते। इस्ति रास्ते की बात नहीं, जो सवाल पेश किया है वह महस्य का है। पोप ने भी कहा था कि क्या हमने गरीनों को रराने का डीका लिया है? यह खिस्त के सेवनों का काम है कि गरीन सुक्त हों। 'कम्युनिस्ट' राज्द भी जेसस माइस्ट के वाक्य में से निकला है। उसस के शिष्य 'कम्यून' करके रहते थे। अपनी सारी जायदाद, स्पित्त-समृह को समर्थण करके एक परिवार की तरह रहते थे। उसे पर से 'कम्युन' कहते थे। उस पर से 'कम्युनिस्ट' राज्द निकला। में बहना यह चाहता हूँ कि यह विचार आप्या सिम्क विचार है। गरीय और अमीर, यह भेद ही मिटा देना है।"

बाबा ने आगे वहा "हमे फिर रोग का गौका नहीं रहेगा। फिता होता है और वेटा होता है। जब तक बेटा छोटा है, तब तक फिता को उसकी सेवा करनी है और पिता बूता होगा, तो बेटे को उसनी सेवा करनी होगी। लेकिन एक समाज दलित है, एक समाज कँचा है और हमें दलितों की सेवा करनी है, यह जो भेदमूलक, अहकारमूलक बात है, वह जरदी रातम होनी चाहिए। उसने लिए छटपटाहट होनी चाहिए।

### चुनाव और छृतछात

"इस स्था से ऐसे सेवक निम्लं और वे भारत में जायें और कहें कि छृत अछृत ना भेद रातम हो गया है। यह चीज रातम हो गयी थी, लेकिन इन जुनाववालें ने हसे सजीवन दिया। नहा तो वह मरनेवाली ही थी। मुझे बहुत खुवी हुई कि यहाँ सेवा झा माम चल रहा है। तिवेणी सगम पर यह आश्रम होभादायी है। तन और विचा, दोनों एक निया है। इतसे नार्य हो रहा है। भगवान परे उसका गुप्त अर्थ जहर से-जहर प्रकट हो।"

### म्त्रियाँ शील-रक्षा और शान्ति-रक्षा करे

दोपहर में आनन्द भवन में ही महिला-सभा हुई। वहीं धृप थी, मही आमों वी छाया। बैठने वा इन्तजाम ठीक नहीं था। इसलिए मातार्ष्ट और बहुने इघर-उपर विखरी थीं और चोर-गुरू हो रहा या । अपने प्रवचन में यावा ने कहा कि "मैं चाहता हूँ कि भारत की कियाँ अपनी आत्म-वाकि का मान रखकर छामने आ जार्ष । भीर-भीर कियाँ का श्रा में साता के अंकुरा जानेवाला है। आपके इस प्रदेश की बारावेर, मुनेताली के हाथ में है। वे यहाँ मीनदू हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन देश-चेवा में ही लगा दिया है। उनमें दिन-रात काम करने की ताकत है। में क्रियों को यही सल्याद देता हूँ कि वे राजनीति का सहस अध्ययन करें और पुरुषों की राजनीति से सुक्त करने का वत धारण करें। राजनीति में क्या-क्या हो रहा है, यह वरावर उन्हें निरीक्षण करते रहना चाहिए।

"िल्ल्यों की रक्षा पुरुषों पर सदियों से है। जब तक यह भाषना रहेगी, तब तक ब्लियों की सच्ची रक्षा अग्रम्मव है। बालव में यह मानने की जरूरत ही नहीं कि की को रक्षण की आवरयकता है। आज पुरुषों ने समाज का जो कारोबार चला रहा है, वह ठीक से नहीं चल रहा है। आज कल तो पुरुषों को अदिसा सिखाने के सरले समानता के नाम प्र क्लियों की ही पलटने बनायी जा रही है, याने कियों का पुरुषीवरण चल रहा है। पुरुषों ने जो संहार मचा रहा है, उसमें जब स्त्रियों भी योग देने लगेंगी, तब पिर विदय को कीन बचायेगा!"

अन्त में बाबा ने बहा कि "में चाहता हूँ कि महिलाएँ शान्ति-सेना और सर्वोदय-यात्र का काम उठा लें। 'शान्ति' शब्द की स्पुद्धित क्वंत्रिय है। शान्ति-सेनिक का बाम पश्चुक्त होकर ही किया जा एकता है। सर्वोदय-यात्र का बाम पश्चुक्त होकर ही किया जा एकता है। सर्वोदय-यात्र हारा पर-पर से सप्पर्क तनेगा। अगर की-शिक्त शाह के काम में कर जाय, जी तस्त्रय ही राष्ट्र मगति करेगा। पुरुषों को हुदि- प्रमा हो गया है। वे दिखा के सेत्र में यहुत आगे पहुँच गये हैं। अब पुरुषों की एक कियानी के लिए कियों को अगो आना चारिए, नर्गोंक आगो आने वाला पुग महिलाओं का ही होगा। विकार देश महायुद्धों ने सिद्ध पर दिया है कि समाज-संचालन के काम में पुरुष नादान सावित

हुए हैं। शील रक्षा और शान्ति रक्षा के लिए बहनों को सामने आना चाहिए।"

इलाइाबाद की मुख्य सभा चार तारीरा की शाम को पुरुयोचमदास पार्क में हुई। इलाइाबाद का यह सरनाम पार्च विछ्छे ४५ वर्ष से राष्ट्रीय गतिविधि का प्रमुख केन्द्र रहा है। स्वाधीनता इतिहास के कई अध्यायों का श्रीगणेदा यहाँ हुआ। उस दिन भी बावा की एक सभा मे पूरा पार्क स्वचादान मता था। उसके बाहर भी चारों तरफ सब्कों पर दूर दूर तक लोग जमा थे।

#### विकसित बुद्धि और छोटा दिल

याथा का यह प्रवचन अस्प्री िमनट का हुआ । त्पान-यामां में इस्ते रूपा मापण उनका कहीं भी नहीं सुनने से आया। रोम ऐसे जमकर बैठे थे, मानो वावा से एकरूप हो गये हो। अपने प्रवचन में याया ने देश की कई समस्याओं पर गम्मीरता से अपने विचार रहें। उन्होंने कहा कि "आज दुनिया स्वर्थों का चेन्द्र बन गयी है। अभी पिक्तान के साथ सपर्थ है। देशिकन असल में अलग अलग नहीं, एक ही स्वर्थ है। जमह जगह अनेक प्रकार के सवर्थ आदि हो रहें हैं। यह सपर्थ है विकिश्त बुद्धि और लीट हो रहें हैं। यह सपर्थ है विकिशत बुद्धि और लीट हो रहें हैं। यह स्वर्थ है विकिशत बुद्धि और लीट हो रहें हैं। यह स्वर्थ है विकिशत बुद्धि और लीट हो स्वर्थ होता। मुसे विद्यात है कि यह शिया है, दिल को भी व्यापक बनाना होगा। मुसे विद्यात है कि यह होता।

#### इलाहाबाद को सर्वोदय-नगर बनाये

"आपने इलाहाबाद में नगर निगम है। नगर निगम के लोगों को यह तब करना चाहिए कि हम इस नगर को 'सर्वोदय-नगर' बनायंगे। वे चाहेंगे तो यह नगरी सर्वोदय नगरी बन सकती है। लेकन इसमें भी सियासत दराल देती है, जिसमें अब वहाँ जरूरत नहीं। नगर निगम के लोगों को नगर की सेवा करनी है, जगह जगह में यही समक्षा रहा रं

नगर-निगम में राजनीति के प्रदेश के साथ ही सेवा का स्थान 'सत्ता' ग्रहण कर टेती है। इस त्कान-यात्रा के ग्रह में ही एक नगर-निगम ऐसा मिला, जिसका कारोबार इतना नालायक हो गया कि सरकार, जो सुद नालायक सायित हुई है, उसे अपने कब्ने में टेने का सोच रही है। अगर देश को मजबूत बनाना है, तो नगर-निगम को 'नगर-स्वराज्य' में परिणत होना चाहिए और गाँव को गाँव स्वराज्य में । अगर स्वराज्य के ऐसे नमूने हुए, तो देश बहुत मजबूत होगा और फिर देश पर बाहर का आक्रमण होने का टर नहीं रहेगा। आज हिन्दुम्नान की स्थिति 'पराधीन गाँवों का बना हुआ स्वाधीन देश' है। "नगर को सर्वोदय-नगर यनाने के लिए आपका नगर-निगम पक्ष-मुक्त होना चाहिए । पक्ष, यह बुबुद्धि है। आपकी नगरी में भूग ऋषि आये थे, याजवल्क आये थे, ऐसी कहानी है। यह लोकात्मा नेहरू का स्थान है, राजर्षि टंटन का स्थान है, गंगा-यमुना का संगम-स्थान है। उस नगरी की यह हालत है। समझने की बात है कि वहाँ रामायण, गीता-प्रवचन, महात्मा गार्था की आत्म-कथा जैसी पुस्तकों का अध्ययन

हो, अच्छा साहित्य वहाँ पदा जाय ! पाँच साल पहले जब में हसी रास्ते ते काशी जा रहा था, तो बुछ लोग मेरे पास आये थे और उन्होंने बहा कि यहाँ बहुत गन्दा साहित्य तैयार होता है, वह बन्द होना चाहिए। कल मैने बहुनों से भी यहा था कि बहुनों को इस काम को उठा लेना नादिए।"

#### माता कस्तृरवा का पुण्य-स्मरण

दो दिन इलाहाबाद में रहने के बाद ५ सितम्बर को सबेरे बाव आनन्द-भवन से बिटा हुए। उस दिन का पड़ाव इलाहाबाद जिले के मामदानी गाँव वरतपुर में था। रास्ते में कुछ मिनट के लिए बावा पत्तमा गाँव में ठहरे, बहाँ श्री धीरेन्द्रभाई के मार्ग-दर्शन में क्स्त्र्र्स्ता अमिन्विक खुलनेवाला है। इसका स्वालन करत्युत्व गांधी राष्ट्रीय समारक इस्ट की तरफ से होगा। अम निकेतन का शिलान्वास करते हुए बावा ने कहा कि 'माता क्स्त्र्र्स्ता को गाँवे हुए बक्षीस साल हो गाँवे। एक पुस्त बीत गया, लेकिन स्मृति अमर है। महास्मा गांधी की दुनिया में मिलिंद है कि उन्होंने दुनिया ने दिल्तों को, दुःखियों को, दीन लोगों को बहुत आधार दिया। लेकिन उनको भी आधार कस्त्र्र्सा ने दिया। इस मकार की शिक्त का रूप प्रकट हुआ। तो, यह स्थान बहुतों को जीवन देनेवाला बेने। यहाँ 'अवल' है 'सवल' वन जाय। यहाँ के लिए क्स्त्रेय का वा वा वा वा वा वा विश्वों के लिए क्स्त्रेय स्थान स्थात है। आगे आनेवाला जानाता छियों के लिए विद्येय स्थान स्थात है। अपने आनेवाला जानाता छियों के लिए विद्येय स्थान स्थात है। इस्ति उनका मार्ग-दर्शन चाहता है।"

### अल्प विज्ञान भयानक है

टा यने बाया बरनपुर गहुँची । यह स्लाहाबाद जिले का पहला आमदानी गाँव है । यह आमदान ४ जनवरी १९५८ को श्री नवरूणा चौधपी को मेर दिया गया था । पिछले कई साल से बरनपुर में श्री पिरन्दामाई बैठे हैं और अपना श्रम आधारित प्रयोग चला रहे हैं। उन्होंने कमल के फूल से बाया का स्वागत दिया । गाँव के और आवस्पास के लोग जमा थे । बाया ने कहा कि "यह स्थान बोल्ने का नहीं, मौन रहने वा और इंदय में शांक और भक्ति का सयीग करने वा है। यहाँ को नभी दुनिया वन रही है, उसके पीछे हुछ दृष्टि मिल्मी । जितना विज्ञान बहेगा, साल का जीवन उतना कम्लेक्य नेगा, अन्योन्याश्रित होगा। लेकिन जिस तरह अन्य आम मयानक रही है, उसी तरह अल्यावान भी भयानक है—'लिटिल साइस इन ए डेंजरस थिया'।

"इस समय विशान के प्रथम इसले में पुराने मूल्य, पुरानी रचना इह रही है। सब हुटने स्थयक है, ऐसा नहीं। लेकिन जब सैल्याव जाता है, तो भला-चुरा सभी बह जाता है। हक्के बाद चिच धानत होगा। पंच महामृत्ती का महत्त्व सामने आयेगा। पबनार में एक लड़के की शादी थी, वह मेरे परिचय का था। एक दिन वह मेरे पात घड़ी माँगने आया। मैने दे दी। दूसरे दिन वह उसे वापस कर गया। बोला—कल मेरी शादी थी। उसमें जलरत थी। इस तरह शादी का पड़ी से पम्बन्थ आया। यह विशान का पहला ऑनस्लॉट (आनमण) है। उससे यह हो रहा है। बाद निकल जायगी, पिर गहरा विशान आयेगा।

# सही दृष्टिकोण अब आयेगा

"अव लोग आकास में, अन्तराल में जा रहे हैं। रेडियो एस्ट्रोनामी नामक एक विज्ञान निकला है। वह बताता है कि जिसे आकास-मंगा कहते हैं, उसमें असस्य सितारे हैं। अन-तकोटिमलाण्ड-बाली बात सामने आ रही हैं। इससे मनुष्य अल्य बनेगा। इसे सहर एस्ट्रेक्टिय (सही दृष्टिकोण) आयेगा। यह जो रहेते सा राष्ट्रों की सीमाओं के झगडे चलते हैं, वे अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। विज्ञान के सरण मनष्य उदार बनेगा।"

### भूदान की भूल प्रामदान में नहीं

पर याता ने बताया कि भूरान के बँटवारे के सम्बन्ध में कई अर्जियों उनकी मिली हैं। उनका हवाला देते हुए बाबा ने कहा कि "इसमें भूल हुई है। अगर मालिकों का बँटवारे में हाथ रहता तो यह बता नहीं होती। इसने यह नलती की। लेकिन अब जो मामदान का रिलिश्व व्याव नहीं है। इस मुलम मामदान में अलेक के हाय क्या कर करें। यह पुरुषे मामदान के करें के हवा क्या कर करें। यह पुरुषे मामदान के व्यादा मामदीव है। गुरु में मैं भूरान मामता था, याद में प्यान में आया कि धमें दी यह है, जो सबको कराए हो, जी सब । इसी तरह दान आगर धमें है,

तो सनने लागू होना चाहिए। अन जिनके पाय जमीन नहीं है यह क्या दमें। उनके पास अम शक्ति है। और कुछ नहीं तो प्रेम है ही। हरएक को यह 'हैव' है, 'हैव-नाट' कोई नहीं। इस प्रामदान में सन को शिरकत करनी है।

### पूरा इलाहाबाद जिला ग्रामदान हो

साम वी समा म तेरह आमदान दिये गये। सभा म पहाडी इलाको के रहनेवाले भार-बहन दूर-दूर से आये थे। साम का समय था। भीनी मीनी हवा नल रही थी। यहा सुन्दर हरम था। अपने मलवन में बाता ने वहा कि "बारह तेरह प्रामदानों से मेरा समाचान नहीं होता। सारा दलाका हो मामदान होना चाहिए। पूरा इलाहाबाद जिला ग्राम दान हो, तो आपकी आवाज में ताकत आयेगी और सरकार में आपका रंग आयेगा।

"आज तेरह ग्रामदान दिये तेरह" तेरह तेरा तेरा तेरा प्राने मेरा नहीं, यानी ज्योन मेरी नहीं, सक्की। जमीन माता है और हम उसने उन्ने हैं। अपने पास जो जमीन हो वह आपस मे गाँट ले।

#### रूपा स्वा राम का दुकड़ा फीका और सलोना भी।

हम 'राम' का दुकडा सायगे, 'हराम' का नहीं । राम का दुकडा साने से इम मजबूत बनगे और देस मजबूत जनेगा । आपकी तीन वार्ते करनी है—जमोन सब्दी हो, मक्सन सूत्र साइये और अपना कपडा सूत्र बनाइये ।"

#### राना भाडा का टान

अगले दिन, ६ सितम्बर भी सुनह बाना बरनपुर से निकल्कर योडो देर के लिए कोराव म टहरे। वहाँ श्री विदानाय प्रतापविंह ( राजा माडा ) भा एक स्कृल चलता है। राजा साहब ने नाना के हाथों रकुल के विशान-मुख्य का शिलान्यास कराया। रकुल के प्रधानाचार्य, श्री हर्न्द्रमानिष्ट ने याथा का स्वागत किया। अपने भाषण में भैशाजी हरू स्वागत के इस वय इसी नाम से पुकारते हैं) ने कहा कि देहीं तो कक्ष का शिलान्यास सो किया, लेकिन असली शिलान्यास सा किया, लेकिन असली शिलान्यास सा किया में सा है। पिछले चीटह साल से याथा वृत्त रहें हैं और मांचीबी के बतावे रास्ते पर, सरव और अहिंदा से आधार पर नभी सम्मान्यना लहीं करने के लिए हम सबकी आधार हम दे हैं हैं। इसीलिए उन्होंने हमें प्रामदान का मन्त्र दिया है।"

अपने प्रयचन में याचा ने कहा कि "राजा साहव ने कुछ दान दिया और उसके आधार पर एक कान्ति-तंस्म खड़ी हो गयी। सुना है, यह हलाक प्रामस्तानी इलाक वनने जा रहा है। लिस काम का खार से और भगवान, के नाम से आराभ होता है, यह रहलाक प्रामस्तानी इलाक वनने जा रहा है। लिस काम का खार से और भगवान, के नाम से आराभ होता है, यह पहुत इलान पर्वचा है। यहुत बड़ी मिसाल हिनया के लिए गीतम बुद्ध की है। ये राजपुत्र में और मैमन परिलाग करके निकल पड़े। यहुत बड़ी मानित से सुनिया के विचारों में लाने, लिसका आज तक अधर है और आगे यदनेवाल ही है। एक महात त्याग पूर्ण निज्ञ से किया, उसका पर्वच्या रहा यह हुआ। याजा साहव की यह छोटी मिसाल है, लेकिन उसी लाइन में है। वह महात्याग की है और यह दान की है। हम आजा करते हैं कि राजा साहव के बीनन में बह खान भी आयेगा। सब मकार की हिसाक छोट़कर एन हराके की आम-स्वराज्य-तेयाँ बनाने के लिए यह अपना कीवन स्वराचे में मार्मदर्शन देश की मन्त्यन एन कीवन स्वराचे में मार्मदर्शन देशनों मिल रहा है, मगवन्यन की

### दोप मेरा है

"मुसे कहा गया कि यहाँ भूमि का बेंटवारा गलत दंग से हुआ है। उनमें और किसीको में बचा दोत दूँ! दोन मेरा ही है, बर्चेकि मेंने एक भावना में आबर एक कलना कर ली यी कि ब्रांतिकारक कार्यकर्ता होंने, उनके द्वारा जभीत बेंटेगी, तो उससा परिणाम मालिकी-वृत्यन्तेन में आने होगा। अनुभव दूसरा आयां। यह कल्युग है। विकास का असर हैं ही मन पर। इसलिए में इसे अपना ही दोग मानता हूँ। मैने तो अगने मन में निभम्नुक, तम्मिक्स का विकार ही राज लिखा है। मन में निश्चय कर रहा हूं कि कोई समितियाँ विचार काति को मैला नहीं सकतीं। यह एक मोह है, विचार को आचार में पैलाने के लिए। मीतम बुद्ध ने समिति वनापी नहां और वे निकल पड़े। उसके याद समितियाँ बनने लगी। तब बुद्ध धर्म वा धर होने लगा। यह इतिहास है। इसाइयत का भी यही हाल है। उसके हों में भी लेना चाहिए। एक आप एवड़ोंक समिति चने, अगर जहरत हो और काम रातम होने के बाद समाप्त हो जाय। यह सर्व से सा सम्मे सोचना है, लेकिन यह दोप 'मामदान' को लागू नहीं होता।

"धामदान में मालिकी आमसमा को विसर्जन होती है और धाम सभा यानी गाँव के सर लोग मिलकर भूमि का बँटवारा करते हैं। अपनी जमीन का बीसवा हिस्सा मिलकी ने लिए दान देकर आमसमा के द्वारा बँटवारा करते हैं। किस तरह बँटवारा करना, यह उनकी मर्जा पर है। उनके अनुसार वह किया लायेगा।"

### मेरा सर्वश्रेष्ठ विचार सर्वोदय पात्र

क्रीय आठ बेंके बाबा मिलापुर पहुँचे। उस समय घोडी बारिय हो रही थी, दिसकी होगों को बहुत जरूरत थी। बाबा ने कहा कि "आग मुझसे कोई पूछे कि आपने निचारों में सबसे श्रेष्ठ कीन सा विचार है, तो में क्हूँगा कि सर्व श्रेष्ठ विचार सर्वोदय-बान का है। कार्यकर्माओं को भी वह जैंचा नहीं है, क्योंकि वह मेहनत का काम है। साथ ही साथ सर्वोदय पान के पीछे होन सम्मति भी है। अगर हिन्दुस्तान में ज्ञानित सेना एउटी है, श्रांति रुदानी है तो उनने पीछे होक सम्मति चाहिए।

आज रारगुना से माता राजमोहिनी देवीजी बाबा से मिलने आयीं। वे वहाँ की अत्यत प्रिय सेवकीं म से हैं। वहाँ उनके नेतृत्व म शराबरू बन्दी का काम बहुत जोर-शोर से चल रहा है। इधर उन्होंने प्रामदान में भी दिल्लस्मी लेनी शुरू की है। यादा चेतनदास भी यहाँ मिले, जो पिछले ४५ साल से शुकरात छोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इन दिनों उनकी चिन साहित्य-प्रचार में लगी है।

द्याम की सभा में ३८ प्रामदान दिये गये। बाबा ने कहा कि "यहाँ ४० से टेकर ४०० तक की जनसंख्या के प्रामदान हुए, टेकिन महाराष्ट्र में बहुत बड़े-बड़े प्रामदान हुए हैं। इस क्षेत्र में बड़े गाँव आने चाहिए।

शराव की आमदनी का नशा ंश्रीमती राजमोहिनी देवी का हवाला देते हुए बाबा ने कहा कि "उनके कहने से बहुत-से लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है और उसी क्षेत्र में सरकार शराय की दूकानें खोल रही है। यह क्या गोरखधन्धा सरकार ने किया । यह एक ऐसा नशा है, जिसका सरकार को चस्का लग गया है। होगों को शराव पीने का चस्का लगा है और सरकार को नदो की दुकान से मिलनेवाली आमदनी का चस्का लगा है। यह नशा दाराव के नहीं से खराब है। आज आप चीन के मुकाबले की बात करते हैं. टेकिन यह चीन कई साल पहले अभीम पी पीकर मुख पड़ा हुआ या और अंग्रेजों के कब्जे में या। वहाँ के नेताओं ने चीन को अफीम से मक्त किया । तो क्या अर्फाम से मुक्त हुए चीन का मुकायत्य दाराव से युक्त हुए आप करेंगे ! यह विल्युल सादी वात है और समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों पैसा-पैसा स्ट रही है। पैसों की की मत अब नहीं रही दुनिया में, तो सरकार शराय की क्यों बढ़ाया दे रही है! इसलिए में सरकार से अपील करता हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में दारात की दकानें न सोलें और राजमीहिनी देवीकी यह सत्यार्थ कर रही हैं उसकी यदावा दे।"

दो सी करोड़ लोगों का दुःस

आगे चलकर यात्रा ने कहा कि ''सारी दुनिया में आज तीन सी करोड़ लोग हैं। बीन सी में से कम-से-कम दो सी करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनको मरपेट अन्न मिल्ला नहीं। हिन्दुस्तान के ही नहीं, दुल दुनिया के। आज जो कशमकश चल रही है, यह इन दो सी करोड़ लोगों को न्याय मिले और जीवन की सहूलियत मिले, इसलिए चल रही है। तो चाहे वह कम्युनिन्म हो, चाहे वह वेल्प्रेयरिका हो, चाहे सोशलिक्स हो, चाहे कीयटिल्प्स हो, चय यही चाहते हैं कि हर मजल को 'मिनिमम' मिलना चाहिए। इसे आप भौतिकवाद कैसे कहेंगे हो सी करोड़ लोगों को कम से-कम मिले, तो कैसे मिलेगा? एक तो उत्यादन बढ़ाना होगा, दूसरा अपने भाग में से कुछ हिस्सा दो सी करोड़ लोगों को वेता होगा। यानी दानधारा चल्ती रहनी चाहिए। इसलिए यह जो चीज चली है, वह भौतिकवाद नहीं।

### सर्वोदय-साहित्य की जरूरत

"समान में रजोगुणी, तमोगुणी लोग तो होते ही है, वे आज भी हैं, लेकिन दुनिया में जो प्रयत्न चल रहा है, उसके लिए चाहे किसी भी 'बाद' के लोग क्यों न हों, उन सबके द्वारा कीशिश यह हो रही है कि गरीयी मिटे। उनको आप यह नहीं वह सकते कि भीतिक प्रेरणा चल रही है। छापाराने को भारत में आये सी साल हो गये। उससे पुस्तके प्रकाशित करने की सहुल्यित हो गयी। मैं पृष्ठता हूँ कि भीतिक साहित्य में पटी जानेवाली कोई भीतिक किताय है, जो तुलसोदासनी की रामायण से ज्यादा पढी जाती हो? बोई भी किताय इतनी नहीं पढ़ी जाती। प्रद्यात्रा में भी सब से ज्यादा प्रतियों 'गीता-प्रवचन' की ही विक्षी है, २२ लात। इसलिए में सवाँदय-साहित्य पर जोर दिया करता हैं।"

अन्त में वाबा ने कहा कि "आज दुनिया के एक छोटे-चे हिस्से में भी अगर जरा-धी लटाई हो जाय, तो खारी दुनिया में हो हल्ला मच जाता है, क्योंकि आज दुनिया एक हो गयी है। ये लटाइयाँ जो होती है, वह जैसे दीपक बुझने के पहले ली केंची होकर बुझता है, उसी तरह गर्द मासेज'। परिश्रद्ध ग्रामदान पाँच-पचास हो सन, उसके बदले में लिसमें सनका सहयोग मिल सकता है, ऐसे ग्रामदान लाओ की तादाद में हो। इसलिए लग्न 'डाइजेस्टेड कूड' वश्चों को पचाने के लिए आसान बनाकर दे दिया। आज जो हो रहा है, उसका चार महीने पहले मुझे कोई अदाजा नहीं था।

# त्फान-कार्यकर्ताओं से मॉग

"अन हवा में चीज आ गयी है। हम लोग तो इसीके आघार पर एउं हें। हम तो इसे जीवन वा आधार मानते है। फिर चाहे वह गांधी निधि हो, चाहे और कोई हो, सबको इसम अपना सन बुछ उँडे-लगा है, सब सुछ न्योद्यायर करना है। यह हमारी आदिये लड़ाई है। इसमें हम एतम होंगे तो सन बुछ एतम करने के नाद ही खतम हागे। हम ऐसा करते हैं, तभी काम बनता है।

"धान्तिसेना को हम आमदान के साथ जोडते हैं, उसका कारण यह है कि मान लीजिये, लाओं आमदान हो जायें और उनमें धान्ति-सेना राही हो जाय, तो सारे देश का 'विष्केन्स' तैयार होगा और इतने वड़े पैमाने पर गांव तैयार होंगे। उसक अलावा भोडा शहर में भी करना पड़ेगा। में काफी चिन्तित हूँ, अनुभव की बात है, अयोग करना चाहिए। आमदान कसाथ धान्तिसेना का अद्य जितना चुडा हुआ है यह रिल्कुल साफ है। इस्टिए मेरी आर्मना है कि आप सब लोग इसम करा जायें।"

प्राप्त ने आगे कहा ''काशी से असम तक का प्रदेश पूर्व दिगचल है। यहीं ते यूरोंदय होता है। अगर ऐसा हुआ तो पिर में परिवम के लोग गुजरात, महाराष्ट्र वगीरह हिसाय आनते हें। अगर उनके हिसाय में यह आ जाता है, तो वे बाम को उदा लेगे। गुजरात के विचारक ऐसे नतीजे पर आगे हैं कि सुलम ग्रामदान अच्छा है। तो वहाँ अच्छा भीता है। महाराष्ट्र वे वारे म तो में यगा कहूँ, मित्र मित्र प्रान्त के यारे

हो रही हैं। हिसा एक दफा जरा वड़ा जोर लगायेगी और फिर में सारी सिंपासंत, धर्म-पन्य खतम हो जायेंगे। तब अध्यात्म-विद्या और विज्ञान आयेगा। इसलिए मीतिकचार और आध्यात्मकचार मनुष्य की देह और आत्मा जी मीति एक ही हैं, इन्हें 'एक' करने में ही, करवाण है।"

#### काशी में आगमन

७ सितंबर को सुबह बाबा काशी पहुँचे और सर्व सेवा संघ के प्रधान केन्द्र में ठहरे। देशभर के ग्रामदान-त्फान आन्दोलन में लगे कार्यकर्ता जमा थे। उनको संबोधित करते बाबा ने कहा : "सन् १९४७-४८ में जो भारत की स्थिति थी, उससे कम गंभीर आज की स्थिति नहीं है। हमारी सरकार का जो प्लानिंग चलता है, उससे आशा की गयी थी कि बहुत कुछ झातिकारी परिणाम आयेगा । जिन्होंने ऐसी, आशा की थी, वे भी निरादा हो गये हैं। सरकारी योजना-आयोग में देहात की उटाने की अन्तिम प्राथमिकता है और दूसरे कामों को अधिक प्राथ-मिकता दी जाती है। सो मैं कई दफा कह चुका हूँ कि योजना-आयोग देहात को जगाने में समर्थ नहीं होगा । हमारे प्लानिंग में एक वहत बडी कमी रही है। यह यह कि यह यह मानकर चली कि दनिया में और हिन्दुस्तान के आए-पास शांति रहेगी। अगर कभी लड़ाई की सरत पैदा हो जाय, तो हमारी पंचवर्षीय योजना बिलवेल 'हाउस आफ कार्ड' ( तारा के बँगले ) की तरह गिर पड़ेगी । चह आज देखने का मीका आया है। प्लानिंग चलती तो भी देहात को बहुत ज्यादा आधार मिलने-याला नहीं था । लेकिन अब यह प्लान ही गिरनेवाला है ।

"चीन के आहमण को देशकर मैंने प्रामदान मुक्स किया है। मुझे लगा कि कर्पना यह खांगमुल्स प्रामदान का रूप मले ही चुछ कम आकर्षक हो, लेकिन लारों की तादाद में बन सकता हो तो बने। पापू ने एक देना शब्द दिया था 'मास प्रोडक्शन' के बदले 'प्रोडक्शन यहं मासेन'। परिशुद्ध प्रामदान पाँच-पचार हो सके, उसके बदले में जिसमें स्वान सहयोग मिल सकता है, ऐसे प्रामदान लाखे की तादाद में हो । इसलिए जरा 'डाइजेस्टेड कूड' यच्चो को पचाने के लिए आसान बनाकर दे दिया। आज जो हो रहा है, उसका चार महीने पहले मुझे कोई अदाजा नहीं था।

### तूफान कार्यकर्ताओं से मॉग

"अर हवा में चीज आ गयी है। हम लोग तो इसीके आधार पर एडं हैं। हम तो इसे जीवन मा आधार मानते है। फिर चाहे वह गांधी निषि हो, चाहे और कोइ हो, सबको इसमें अपना स्व बुछ उँडे लगा है, सब कुछ न्योद्यावर करना है। यह हमारी आदियी लडाई है। इसमें हम एतम होंगे तो सब बुछ एतम करने के बाद ही एतम होंगे। हम ऐसा करते है, तभी काम बनता है।

"शान्तिसेना को हम प्रामदान के साथ जोड़ते है, उसका कारण यह है कि मान लीजिये, लाओं जामदान हो जायँ ओर उनमें शान्ति-सेना खड़ी हो जाय तो सारे देश का 'डिफेन्स' तैयार होगा और इतने बड़े पैमाने पर गाँव तैयार होगे ! उसक अलग्या थोड़ा शहर में भी करना परेगा। में काफी चिन्तित हूँ, अनुभव की बात है, प्रयोग करना चाहिए। प्रामदान क साथ शान्तिसेना का अश जितना जुड़ा हुआ है यह दिल्डुल साफ है। इसलिए मेरी प्रामंना है कि आप सब लोग इसम रुग जायँ।"

गाग ने आगे कहा "काशी से असम तक का मदेश पूर्व दिगचल है। वहां से सूर्वेदिय होता है। आगर ऐसा हुआ ती फिर ये परिचम के लोग गुजरात, महाराष्ट्र बगैरह हिसाग आनते है। अगर उनके हिसाग में यह आ जाता है, तो वे काम को उदा लेगे। गुजरात के विचारक ऐसे नतीजे पर आये हैं कि मुलम प्राप्तदान अच्छा है। तो वहां अच्छा मीका है। महाराष्ट्र के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मिन्न मिन्न प्रान्त के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मिन्न मिन्न प्रान्त के बारे

. में तो जजमेट देना में उचित नहीं मानता। लेकिन आप ताकत लगाइये। चार-छह महीना पूरी ताकत लगाइये, फिर देखिये।"

### सब मानव-देहधारी जेल में ही हैं

काशी में वाबा चार दिन, १० सितम्यर तक रहे। रोजाना उनके कई कार्यक्रम रहते थे। ८ तारीख की खंदे थे बनारस सेप्ट्रल जेल गये। वहाँ अंदर-कताई और अन्य उद्योग उन्होंने देखे। जेल के सभी निवासियों को सम्योधित करते हुए उन्होंने कहा कि "हमे करना क्या है! देह से मुक्त होना है। मरने से यह नहीं होता। मरता तो हर कोई है! है, होकन वाचना हुटती नहीं। इसलिए हम मानते हैं कि जितने मानव देहचारी हैं, सब जेल में हैं और सबको उस जेल से मुक्त होना है। सचाई से रहना, सत्य से रहना, विसी पर अपना भार न पड़े और सवक सम करते रहना। यह है मुक्ति की वाचना। इसके लिए आपका बहुत अच्छा मौका मिला है, आप उसका उपयोग करें। भगवान वह ध्यान करें। लेल में प्यान के लिए अच्छा मौका मिला है।

"आजक् लेल में बहुत सी चीजों की विध्वा दो जाती है। लेकिन घह बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं आयेगी। मदद देता है काम और नाम। हमारे क्लों ने कहा है कि हाप में काम हो, मुल में नाम हो, हदय में राम हो, उत्तीते मनुष्य घटता है, दण्ड से नहीं। कोई मनुष्य पकड़ा याना, उत्तते उसका दिल यदल जाता है। किर उसको सजा देते हैं। राम ने गुनाह किया, कृष्ण को पकड़ा, हरि पर मुकदमा चलाया और गोविन्द को सजा दो। ऐसा अनगर होता है और चारों को एक ही मान लेते हैं, क्योंकि श्वस्त यही होती है।"

#### मत्सर का राष्ट्रीयकरण

यनारम की जिला-परिपद् के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने भी यावा में भेट की 1 यावा ने इनसे कहा कि ''जिला-परिपद् के मानी विवेदित राज्य हो । वेन्द्रित राज्य दिल्ली मे है । उत्तवा बुछ हिस्सा ल्यानक में और बुछ वाराणती में आया । इस तरह सरकार द्वारा गाँव तक 'मार्ग-स्वराज्य' पहुँचाने की कोधिय की गयी । लेक्न, मेंने एक रफा क्हा या कि वह पत्थर के होटे-होटे इकडे वरंगे, तम भी वह पत्थर ही होगा, मक्तन नहीं होगा । वैधे ही वेन्द्रित क्या के इकडे करेंगे के तम भी वह केन्द्रित सत्या ही रोगी । इसका नाम मेंने दिया 'मत्यर का राष्ट्रीयररण' ! पुराने जमाने में सरदारों के बीच यह 'मत्यर' रहता था । वैसे आज दिल्ली से लेकर गाँव तक सक्की मत्यर करने का हक हासिल हो गया है । इस हालत में जो आम-प्वाराज वनती है, वह मत्यर पी प्रतिनिधि बचकर जनता के समक्ष आती है, सेवा की नहीं। यह बात जिला-परिपर्ववाले के प्यान में आ जाय, तो अच्छा है ।"

### विकेन्द्रित शोपण

आगे चल्कर वाबा बोले कि "पहली चीन तो मत्तर वा राष्ट्रीयकरण हुई और दूसरी है विवेन्द्रित द्वीपण-योजना। एक वेन्द्र के द्वारा द्वोपण करना चाह तो 'प्रभूत द्वोपण' नहीं हो सकता है। इसलिए विवेन्द्रित द्वीपण की रक्षा के लिए मत्तर योजना बनी है। अगर वह सचा नीचे आ गयी तो पुरा-पूरा समान द्वारा रिगडेगा। ऐसा न हो, इन्छा तो सनवी है, लेकिन अच्छी इन्छा वे होते हुए भी भारत वा नरतिस्तानत द्वारी हुए सुंति हो जाब तो परिणाम विपरीत आयेगा। इसलिए प्रेम की प्रामन्तान वेने और प्राम का उत्थान हो।"

#### संयम की जरूरत

साधना चेन्द्र में रहने और चाम बरनेवाले, सर्व सेवा सच और गाधी विद्या-सह्यान के मित्रों वर्र समा भी उसी दिन हुई। वसत कालेज के शिक्षक और सचालकाण भी आये थे। उन सनको स्वीधित करते हुए बाबा ने वहा कि "एक ही शब्द में मारतीय सस्कृति का लक्षण बताने के लिए कहा जाम हो वह राज्य 'स्वयम' होगा। अमण सस्कृति,

वैदिक संस्कृति. वैणाव और वैवों की संस्कृति और महात्मा गांधी तथा ओ-जो द्रष्टा हो गये हैं, उन सबका दर्शन, एक शब्द में निहित है, वह है-- 'संयम' । परानी भाषा में इसे 'ब्रह्मचर्य' कहते थे. जो बहत भाव-पूर्ण झान्द है, जिसमें साक्षात् ध्येय का रऔर प्राप्ति का एकत्र दर्शन-भिलता है। तो संयम या ब्रह्मचर्य का एक जमाने में मूल्य था, ज्यादातर आध्यात्मिक मूल्य था, वह मूल्य आजलमी कायम है, कुछ बढा ही है। यदा इसलिए है कि उसकी आवश्यकता ज्यादा हुई। विज्ञान के प्रवाह में उसको आध्यात्मिक मृत्य के साथ ही एक सामाजिक मृत्य भी प्राप्त हुआ है।"

### गांधी-विद्या का अर्थ

आगे चलकर वाबा ने कहा कि ''गाधी विद्या का अर्थ है, सर्वोदय का संशोधन । संशोधन की र आवस्यकता के बारे में दो सब हो नहीं। सकती । जहाँ एक सामाजिकः, आर्थिक और आध्यातिमक मृत्य-परिवर्तन का कार्य चल रहा हो. उसके साथ-साथ सतत निरीक्षण, परीक्षण और आजवल एक नया शब्द निकला है सर्वेश्वण-यह सब भी होना चाहिए । बल्कि - उपनिपद् में वर्णन - आया है कि परमातमा ने सिष्टि-निर्माण के विचार के बाद उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के विना गाडी कहीं से कहीं चटी जायगी। खुदी की बात है कि यहाँ निरीक्षण हारू हुआ है।

# ्रः मन में पीड़ा बनी रहे

"मेरे, आपके और इन मंद्रोधकों के सामने. यह मयाल है कि क्या संशोधन का आंडम्बर प्राप्त करने के लिए गरीबी की हस्ती कायम रखना स्पाजिमी है, ताकि उनकी रोवा और उनकी मेवा के संशोधन का आनन्द मिले ! इस सवाल को अगर किसीने हार्दिकता के साथ देश किया है. सो यह लिओ टालस्टाय और बार्ल मान्स ने पेश किया है। इस जमाने फे गाधन-सर्ग के मिलसिले में विभिन्न विचारवाले दो सनीविशें का एक विचार में समन्वय हुआ कि गरीयों मिटानी होगी। गरीवों की

वेवा करते रहिये, इतना ही पर्यात नहीं है, उनकी मरीनी मिटाना लक्ष्य है। विज्ञान शिक्ष हमारे हाथ में भगवान ने सीपी है, तो गरीयी मिटा सकते हैं। इशिल्ए एंशोधन म जो लगे हैं उनका जीवन सामान्य रहे। मेरा अर्थ यह नहीं कि तकलीपमय हो। में मानता हूँ कि ऐसे जान और सशोधन में जरूरी है कि जीवन को सामान्य जरूरते पूरी हो और ये सशोधनों मे प्राप्त हैं। किर मी जिस अन्त करण से प्रेरित होकर सशोधन कर रहे है, वह सदा द्वित रहना चाहिए, सुराना नहा चाहिए। जो दुईशा जाब दुनिया की है, उसके लिए उनके मन में पीडा होनी चाहिए।

#### जीवन-पद्धति में फर्क करे

"कार्यक्रवीओ की सारी जमात यहाँ इकट्टा हुई है। इसे इतिपाक की बात ही कहे कि इतने कार्यन्ताओं में मुदिनल से दो तीन मुसलमान हैं। इतनी बड़ी जमात, जो दनियामर के लिए जाहिर करती है कि मजहूर को मिटाना है और रुहानियत को आना है। मजहूर और सियासत को जाना है और विहान को आना है. ऐसा विचार मानने वाली जमात में भी इतनी जनसख्या क्यों होनी चाहिए <sup>१</sup> सोचने की बात है। मै वहना यह चाहता था कि हिन्दस्तान और पाकिस्तान मे कोई अन्दरूनी सहार न शुरू हो जाय । अगर अन्दर अन्दर शुरू हो गया तो दोनों देशों की राजनीति समाप्त हो जायगी। यह कत्यना अपने आपमें ही भयानक है। उसने लिए हमें सजग रहना होगा।" अगर हमारी जीवन पदति में कोई ऐसी चीज हो, जिसके कारण दूसरी जमात बाले कम आते हीं, तो इस जीवन पद्धति में थोडा बहुत पर्क कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए वि हमें दूसरी जमातों के सेवक भी मिल। मैंने ऊँचे-री-ऊँचे कई आश्रम देखे, लेकिन वहाँ भी यही हालत। शान्ति सेना को तो मैने अपने मन में 'सेवा-सेना' नाम दे दिया है. लेकिन उस जमात में भिन्न भिन्न जमातों के लोग शामिल हों. उननो उसमें सींचा जाय ऐसी कोशिश ध्यानपूर्वक करनी होगी।"

पाँच हजार कार्यकर्ता निकल पडें

तीसरे दिन वाचा सेवापुरी गये। यहाँ गापी समारक-निधि के प्रान्तीय संचालक तथा मुख्य कार्यकर्ता आये थे। एक सार्यक्रनिक सभा भी वहाँ हुई। उत्तमे वाया ने कहा कि पहिन्दुस्तान में पॉच लाख गाँव हैं। उत्तमे वाया ने कहा कि पहिन्दुस्तान में पॉच लाख गाँव हैं। उन गाँवों के साथ समारा किसीका सम्पर्क है नहीं, 'स्पिलिए जो कुछ घटनाएँ देश में हुआ करती हैं, वह यह उत्तर देखा है। इस उत्तर हैं। नीचे तक पहुँचशी ही नहीं, यह मैंने बहुत दक्ता देखा है। इसका अनुभव सारे मारत को है। इसका अनुभव सारे मारत को है। इसका गाँवों में प्रदक्षिणा करने के लिए यदि पॉच इलार कार्यकर्ता निकल पहुँ, तो देखा है कि समें भी गाँव आयेगे। रोज दो गाँवों में सुवह और शाम पहुँचे, तो प्रचाय दिन में एक प्रदक्षिणा सारे भारत की हो। लायगी और सालभर में ह दफ्त अपना सन्देश गाँववालों के सामने मुनाने का मीहा मिलेगा। गाँववालों घी बात इपर इम कोगों तक भी पहुँच सकेगी। ५० दिन पूमना और १० दिन आराम, यह हर दो महीने का कार्यक्रम है। इस सरह पॉच हजार कार्यकर्ता एक साल फेल लिए निकल सकते हैं।"

#### तटस्थ चिन्तन हो

अगले दिन ९ तारीज को बाबा बनारस के रोटरी क्लब में गये। उन्होंने बहां कहा कि "पढ़ों मुझे मुख बिआवीयता का मास हो रहा है।" जुरुसीशतकों ने विस्त-विकासी कासी कहा है। कार्यी विस्त में मामांत्र करेगी, ऐसी अरोशा कार्यी से की गयी है। ऐसी नगरी में रोटरी करव है, वो उससे यह अरोशा और यह जाती है। आपफे अनचाहे ही उतनी प्रतिक्षा आपने नहीं मामां में राज्य मामां भागी कि सामने अरोगी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां मामिशां में स्वामं में अरोगी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां मामिशां मामां भागी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां भागी के सामने अरोगी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां भागी के सामने अरोगी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां भागी के सामने अरोगी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां भागी के सामां भागी के सामां भागी के सामां भागी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां भागी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां भागी कार्य मामां भागी के सामां भागी के सामां भागी के सामां भागी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां भागी के सामां भागी के सामां भागी विचारपारार राज्य चार्याहर मामां भागी के सामां भाग

"आज भारत में जो परिस्थितियाँ हैं. उनके कारण इस वक्त सबके

दोनों अगों के बीच में झगड़ा चल रहा है। परमात्मा करे झगड़ा ज्यादा न बढ़े। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जो मुलह पसन्द करते हैं, वे चाहते हैं कि सुलह हो जाय और सगडा जल्दी मिटे। इसके बावजद जब तक झमड़ा जारी रहेगा, तब तक देश को ठीक से दिशा-दर्शन मिलना चाहिए। अन्यथा देश कहीं-का-कहीं चला जायेगा। भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ है। हम तटस्य बुद्धि से सोचने की कोशिश करते हैं। हमने जय-जगत का मन्त्र ही अपनाया है। इसलिए इस सन्दर्भ में हमें तटस्थ चिन्तन करना चाहिए।

# हर घर के साथ सम्पर्क हो

"दसरी बात, काशी के बारे में आपको करनी है। दुनियाभर का चिन्तन कर, दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करें और काशी में कुछ भी न किया जाय, तो हम क्षीण होंगे। क्योंकि नजदीक के क्षेत्र में जो कुछ होता है, उसका असर बहुत दूर तक होता है। इसलिए काशी आपका प्रायोगिक म्कूल हो । विख्वत्यापी भूमिका से विचार हो और उस विचार की शहर में कुछ शक्ल दी जा सकेगी या नहीं, यह देखना चाहिए। यहाँ बुछ-न-कुछ होना चाहिए। काशी में हर घर के साथ हमारा सम्पर्क होना चाहिए।" इस तरह काशी आपका कार्यक्षेत्र है और विदय आपका विचार क्षेत्र होगा । ऐसी योजना बनेगी. तव यह रोटरी क्टब ज्यादा प्रेरणादायी होगा ।

### खादीवाळों से अपेक्षा

गाधी आश्रम के भण्डार का भी उद्घाटन बाबा ने किया। उस समय उन्होंने कहा कि "अब खादी-मण्डार आदि सोव्हने का काम पुरानी परम्परा का आखिरी कार्य माना जाय, पुरानो परम्परा का आसिरी कार्य । और इसके आगे जया कार्यारम्म किया जाय-गाँव- नाँव में जाना और अल्ख लगाना। गाँववालों से कहना यह है कि "उद्धरेत आप्तनात्मानन्" - अर्थात तुम्हारा उद्धार तुम्हारे हाथ में है। नाँववालों से कहा जाय कि तुम्हारे उद्धार का प्रथम सोपान सादी-संक्थ है। यदि इतना काम कार्यकर्ती उटा हैं, तो फिर समझो देश में विकल्प नवी चेतना आयेगी।

"देश अभी ग्रह देखता है, क्योंकि जिनने अपेक्षा थी, उनने अपेक्षा भंग हुई है। यह एक नियशाजनक कार्य हो चुका है कि दूसरे होगों स्टे अपेक्षा मंग हो चुकी है। अब खादीबालों से देशवासियों की एक अपेक्षा वर्ना है और आगे भी वन रही है। इस जबस्या में अगर खादो-चाले दाविल उद्या होंगे, वो स्वको नार्य होगा मिलेगी!"

#### नागरी हिपि की शक्ति

१० वितम्बर को पहला कार्यतम नागरीश्रचारिणी समा में था।
नहीं बाबा में कहा कि ''मिन्न-भिन्न लिपियों हिन्दुस्तान में चली हैं और
चलती हैं। उन सबको अपनी-अपनी खूबियों हीती हैं। में सबसे कहता
हूँ कि आपकी भाषा नागरी में लिपो जाय, तो सारे भारत के शिक्ति
को जोड़ने में बड़ी मदद मिन्नेगी। नागरी लिपे परिष्णें बनी है, ऐसा
विचीचा दावा तो हैं नहीं, और कोई लिपि दुनिया को परिष्णें हैं भी
नहीं। टेकिन दुनिया में जो लिपियों हैं, उनमें यह नागरी और रोमन
दो ही लिपियों अधिक पूर्ण हैं। रोमन लिपि में जो गुण हैं, के जाहिर
हैं, उनसे कोई हन कार नहीं कर सरवा। मेरे मन में इस लिपि के प्रति
वहा आदर है।

"नागरी लिप का कोर्र अभिमान या अहंकार हो, उनका कोर्र पारण में मानता नहीं। लेकिन, जो लिपियाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन -परमें चोह से एक्ट से, जो पूर्ण हो सकती है, वह नागरी लिपि है। इसमें योदा सा पर्क किया जाय सो यह पूर्ण हो सकती है। दोनीन अधरों की जरूरत है। हिन्दुस्तान की सब भाषाएँ इसमें व्यक्त करने के लिए नुक्ते से बन सकती है, और जरा स्वर-मेद की जरूरत है।

"अगर हम लोगों में नागरी का प्रेम है, तो हम कोशिश कर नागरी में दूसरी लिपियों के साहित्य को लाने की । जैसा कि आप नागरी प्रचा-रिणी समावाले सोच रहे हैं, उसके लिए में धन्यवाद देता हूँ। हमारा काम मक्ति से होनेवाल है, श्रांक्त से नहीं। नागरी लिपि में वह शक्ति मौजूद है। यह काम प्यार से, त्याग से बढ़ेगा। इसलिए आप और हम 'मी नादी' हो जायें, पित अपना चेडा पार है।"

# सारा उत्तर प्रदेश प्रामदानी हो

वहाँ उत्तर प्रदेश के बहुत से सवीं दय सायकतां और प्रेमीनन थे। वहाँ बावा ने कहा कि "आप सव चिन्तनतील लोग यहाँ इकटटे हैं। गाधीजी के समाने से विन्होंने चिन्तन किया है, ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं। सिर्फों में कहानत है कि 'एक सिरा लास के स्वारत है।' उनको मन्त्र दिया गया है—'निर्मंत प्रेमित हो। से सिर्फा कि उसे साथ 'निष्पक्ष' भी हो। ऐसी हम लोगों की स्थित हो जाय, तो हमारा एक आदमी लाख के स्थयर हो जायगा, स्वॉफि लास लोग उसे बाहिंग। उसे साथ हो जायगा, स्वॉफि लास लोग उसे बाहिंग।

नागरी प्रचारिणी सभा भवन से बाबा सीधे टाउनहाल में गये।

"उत्तर प्रदेश में एक भी गाँव ऐसा न हो, जिसका ग्रामदान न हो । हर गाँव में ग्राम-त्वराज्य आना चाहिए । आप सबको इस काम में लगता चाहिए । इसमें सगठन का सबाल आवेगा । बापू ने कहा था कि अहिसा में सगठन किया नहीं जाता, हो जाता है, क्योंकि उसमें अहबार नहीं होता । हमें सस्टम-भक्ति करनी है। एक दूसरे की मार्ग-दर्शन नहीं देना है। एक दूसरे से बातबीत करनी है। अत्याग्य बोधन फरफे आगे बदते जाता है। विचित्रमाई हैं, करणमाई हैं—करणम् सर्व करम्। और ब्रलदेव भी हैं—सब लोग मिल-जुलर काम करें।"

करम् । और ब्रह्मदेव भी है—स्व लोग मिल-जुल्टर काम करे ।" बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज मे भी बाबा गये । वहाँ उन्होंने भारत सरकार की मुस्ती पर बड़ा दु:ख आहिर किया। उन्होंने कहा कि "यूरोप, अमेरिका का तो सवाल ही नहीं, एशिया में मुझे ऐसी कोई सरकार माद्यम नहीं, जो दतनी मुस्ती से काम करती हो। २०-२२ साल के बाद यह तय होगा कि लालीम का दाँचा क्या हो ?

### चीन में तालीम

"अभी हमारा मुकावन्य चीन से हो रहा है, लेकिन चीन में इस समय क्या चल रहा है! वहाँ जो स्कूल चलते हैं, उनके नाम हाफ आफ स्कूल, यानी आधे समय सक्को मेहनत-महाक्कत करनी होगी और आधे समय पढ़ाई चलेगी! मेहनत कोई सोकेविक तीर पर नहीं कि एक सर्ग गांव कपड़ा बना लिया, दो गुंडी सत कात लिया और प्रशिक्षण सतम हो गया, विक जैसे किसान और बदुई काम करता है, उस तरह से उन्हें काम करना होगा। आधे समय आजीविका मास करने मी योगवता और आधे समय विद्या, सरको समान रूप से प्राप्त करनी होगी।

"आखिर महातम गांधी की बात सुननेवाला एक देश तो निकल गया जीन। अब भारत भी उनकी बात सुनेगा, ऐसी आधा हम करेंगे। नहीं सुनेगा तो मार स्वायेगा, हार स्वयेगा, हम के कोई शक नहीं, नहीं हमाराई स्वयोग होंगी। अगर आप तालीम बदाते हैं तो बेकारी रहीं होंगी और नहीं बदाते हैं तो बेकारी रहीं होंगी और नहीं बदाते हैं तो अगान बदेगा। इस प्रकार यह दो गत्यन्तर खरे हैं कि ज्ञान बदायें या अगान बदायें—हन दोनों में से एक को तो बदाना ही चारिए। ज्ञान और कर्म का जोड़ हम करें, यह नयी तालीम का बिल्कुल सीचानादा, सरल उन्दर है। हममें कोई यन नहीं कोई समसने में कटिन बात नहीं है।

#### तार्टीम का हाँचा घटले

"बहुत जरुरी है कि तालीम या दाँचा बदले । हर मनुष्य में शरीर-परिश्रम यी निशापैदा हो । निशापैदा फैसे हो, इसके लिए महात्मा गाधी ने कहा—'घर में वैठे-वैठे चरस्ता कातो। आधा घण्टा कातेंगे तो छुल मिलचालों की बरावरी हो जायगी और उत्सादन बडेगा'। इस तरह की छोटी छोटी हिदायते देश को उन्होंने दीं।

"हमारा दिमाग वडी-यडी चीजों से लग गया है और छोटी चीजें हमें आफरित नहीं करतों, लेकिन यही छोटी चीजें जब करोड़ों हायों से होती हैं, तो उनका आकार यहा हो जाता है और अगर सबका उसमें सहयोग होता है तो उसम से हार्दिक एक्ता बनती है, आप्यासिक एकता पैदा होती है और देश को मिलती है एक प्रेरणा । यही है नयी तालीम का सार।"

# काशी शराय मुक्त हो

काशी म नारा का अन्तिम कायकम सार्वजनिक सभा का था, जो की ० ए० ची० कारेज के मेदान में हुई। काशी ने नागरिकों के सामने वावा ने तीन बात रही "शराय से मुक्त रहों, स्वच्छ काशी बनाओं और जीवन मुख्यमय मत बनाओं, सख्त बनाओं, सम्स्वामय बनाओं। उन्होंने जाशा प्रकट की कि नगर निगम हम पर सोचेगा। माद्यम नहीं नगर निगम 'निगम' तो हमारे यहाँ भगवान् वे कहते हैं, उनकी आशा सबने शियोधार्य होती है, शास्त्रों मंगवान् वे कहते हैं, उनकी आशा सबने शियोधार्य होती है, शास्त्रों मंगवान् को कहते हैं, वेद को 'निगम' कहते हैं, जो आशा देता है। नगर निगम वा अप देता है वह सख्या, जिसे स्वर लेगों ने अपने लिए शियोधार्य माना है और जिसने आशा सनको मान्य है। वो वहाँ वा नगर निगम और सर्व सेवा स्वर मिलकर काशी को शरा मुक्त तथा स्वच्छ बनाने का हर समग्र प्रयाज कर।"

काशी में चार दिन रहने के नाद, १० तारीख की रात की वाज मुगलस्याय गये और वहाँ तुमान एक्सप्रेस से सवार होकर विहार के लिए निक्त ! म्यारह तारीख की भोर में ही परना पहुँच गये !

#### उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में बाबा ने इस बाजा में आठ दिन विताये। जिले तो वे तीन ही धूमे। लेकिन ग्रामदान की उनकी माँग प्रदेश के हर जिले के कार्यकर्ताओं के कानों तक पहुँच गयी। ग्रामदान आन्दोलन में उत्तर प्रदेश सबसे पीडेवालों में है। अभी तक बधाँ जनमानस में ऐसी चेतना नहीं आयी है, जैसी विहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाह में है। और कौन नहीं जानता कि राजनीतिक दृष्टि से जिदनी भयानक स्थिति उत्तर प्रदेश की है, उतनी किसी और की नहीं। आर्थिक दृष्टि से यहाँ गरीवी भी किसीसे कम नहीं है। इन दोनों का जवाब ग्रामदान की क्यांतर में है। यह सिद्ध करने की जिस्मेदारी हमारी है। "हिन्दुस्तान के सामने इस समय दोहरा सकट है—एक, हिंसा का प्रचार करनेवाले साम्यवाद के सिद्धान्त से और दूसरा, सम्प्रदायवाद या कीमवाद से इनका हमें अधीम चित्त और निर्मय इति से मकावला करता है। यह तभी समय होगा जब गाँव गाँव म प्राप्त स्वराज्य और नगर नगर में नगर स्वराज्य की स्थापना होगी। इसलिए विहार से मेरी माँग हैं कि यहाँ जो ७५ हजार गाँव हैं, वे सन के स्वराज्य में आयाँ। मुझे विद्यास है कि यहाँ लोक आता होगी और देश को नयी प्रेरणा निर्हेगी।"

उपर्युक्त उद्गार गत ११ सितम्बर को पटना की विशाल सार्वजनिक समा में नाम ने प्रकट किये। उसी दिन सबेरे त्कान एक्सप्रेस से वे नाशी से पटना आये थे। यह उनकी मिहार में दूसरी याना भी और वैसे देखा जाय से चौथी। पहली बार भूदान का सन्दर्भ लेकर बाथा ने १४ सितम्बर १९५२ को मिहार में प्रविश्व किया और किर २० महीने उसका अल्पा गाँब-गाँव म जगाकर १ जनवरी १९५० को बगाल चले गये। इसके माद जनवरी १९६१ में जब वे असम चा रहे थे, तो मिहार से गुजरे थे और उसे एक मन्त्र दिया था—

"दान दो इकट्ठा, बीधे में कट्ठा।"

असम से बापरी वे समय, सेवाग्राम जाते हुए अगस्त, स्वतम्बर, अनत्तर १९६३ में कुछ समय विहार में रिवाया। लेकिन सन् १९५२ में बाद यह पहला भीका है, जब वे एक ठोस लक्ष्य सामने स्तत्कर विहार आये।

#### सामूहिक इच्छा-शक्ति

सुगल्खराय से पटना तक बावा ने ट्रेम से यात्रा की। विद्यत्यी सर १९५० में उन्होंने ट्रेम का आविषी उपयोग किया था। स्वागत के लिए विदार के मुख्यमन्त्री श्री इण्णवल्लम सहाय, श्री जयमकादावाब् और दीदी प्रमावतीबी और विदाल जनसमृह मीनद्र था। स्टेशन पर ही उनका स्वागत किया गया। उस समय उन्होंने कहा कि "मैं पुंतु स्थित में आया हूँ और काम है ग्रामदान गिरि को लोगने का!—आप सबन की सामुहिक इच्छान्शिक में लिए मगयान् का मुर्त-सदस है। इस स्च्छान्शिक के यह पर इस पंगु को आप ग्रामदान गिरि का लेवन बराविंग।"

साया का निवास पटना में गंगा नदी के किनारे अनुमहनारायण गंसान में था। विहार का यह मिछद और ऐतिहासिक स्थान है। राष्ट्र-पिता यहीं पर सन् १९४६-१७ में ठहरें और विहार की घषकती हुई साम्प्रदायिक ज्याला को बुहाये थे। इन दिनों यहाँ विहार के सुप्रसिद्ध सेवक और सोक-नायक थी अनुमहनारायण सिंह की स्मृति में एक संस्थान चलता है, जहाँ समाजदास्त्र पर अध्ययन, मनन और खोज हआ करती है।

यहाँ ११ सितन्यर को १० वने साना की ७० वाँ वर्षगाँठ का उत्सव मनाया शया । पटना के त्रय-कला-मन्दिर के संचालक श्री उत्पल्ली ने चट्टत रमणीक दंग से सारा सजाया था । ७० दीपक जल रहे ये और सामने गंगा नह रही थाँ। मंगालचरण के बाद सब धमों की प्रार्थना हुई और किर भारत की हर भागा में एक-एक मजन हुआ। इस कार्य-सम का आयोजन श्री हम्मारा में एक-एक मजन हुआ। इस कार्य-सम का आयोजन श्री हम्मारा निक्षा था। यावा को सुत और पूल बी मालाई मेंट को गर्यी। सरका सामार प्रस्ट करते हुए उन्होंने कहा: "एक स्वापक सर्वजनहितकारी श्रीयन काम रोकर में १५ साल से पूम रहा हूँ। उनके सीम प्रचार में जितनी चिन-शुद्धि की जरूरत है उनमें अगर न्यूनता या कमी रही, तो यह वाशाल्य बन सक्ती है। मुक्ते विदरास है कि आपनी शुभ-नामना के परिणामस्तरूप चित्त में जो मल रह गये हैं, वे दूरच हो आयेंगे और 'अह' शुरूप होगा। यहाँ भगवान सुद्ध और महावीर का विहार हुआ है। इस भी उनके चरण चिह्नां पर चलने की कोशिश करगे। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह मुझे निरहकार और शुरूप वनाये। हम सब पर उसका आशीबोद हो।

# मुख्यमंत्री का आश्वासन

शाम की सार्वजनिक सभा की अप्यक्षता विद्वार के मुख्यमन्त्री श्री कृष्णवरूम बाबू ने की । दोपहर में यारिश हो जाने के बावजूद बड़ी सच्या में लोग मीजूद थे। कृष्णवरूमशाबू ने बावा को १, ४७,५०१। २० की पैली भेट की। साथ में उन्होंने आस्वासन दिया कि "जिस पवित्र उद्देस्य के लिए विनोबाजी यहा आये हैं, उसमें इस सक्तिय सहयोग करेंगे। उन्होंने उदाया हुआ काम उनका अपना काम नहीं, बल्कि इस सरका काम है। वह ऐसा काम है, जिसके किमे जिना कुछ भी नहीं होगा।"

प्रामदान तुपान समिति थे अप्यक्ष श्री जयप्रकाशवाबूने ७७९ ग्राम दान मेंट किसे और कहा कि "अनुमन यह आ रहा है कि प्रामदान लेनेवालो की कभी है, देनेनालों की नहीं।" उन्होंने दिस्तास प्रकट किया कि "बाबा ने जो विहार से मॉग शी है, उसे हम पूरा चरने में समर्थ होंग।" अवस्वकार्यनी व वह भो पोरणा की कि 'हमने एक लगर चरने यो भैली का सकल्य विया था, इसल्यि जितनी देशी रहम हुई है (यानी ४७, ५०१ रुपये) वह हम लाजनतराव स्मारक निधि को भेट में देते हैं।"

इसी अवसर पर सर्वसेवा सब के अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी ने ८९६ ग्रामदान मेट किये, जो गोपुरी अधिवेशन के बाद देश ने निभिन्न शान्तों में हुए सध्यप्रदेश में २६९, महाराष्ट्र में २४०, उडोसा में २०१, आन्त्र में १०१, उत्तरप्रदेश में ६०, गुजरात में १४ और प॰ बंगाल में ११। उन्होंने यह भी बताया कि 'अब तक देशभर में हुए फुल प्रामदानों की तादाद ८. ९९४ हो जाती है।'

अपने प्रवचन में बाबा ने आनन्द प्रकट करते हुए कहा कि
"विद्यात का हृदय विद्याल है। पिछले चन्द महीनों में जो ग्रामदान देश
में हुए, वे मता रहें हैं कि ग्रामदान के अनुकूल हवा बन रही है। मुशे
आशा है कि विदार में नयी शक्ति प्रकट होगी और कैसा संकट्ट बिहार
ने किया है, वैशा अगर हर प्रान्त कर ले तो विशाल क्रान्ति का साक्षान्तर होगा। आठ वर्ष पहले मैंने येलवाल में कहा मा कि ग्रामदान
'क्रिकेन्स मेजर' है। उस समय कोई चकट नहीं आया था। लेकिन मुशे
स्वान में वार्ष के विकट परिश्वित आने पर योजना के अनुसार
नियोजन नहीं चल सके मा और संकट का मुकाबला करने को तैयारी
जनता के स्तर पर करनी जरूरी होगो। उस हालत में ग्रामदान स्वान्ति उपाय है। इस वाम में सबको पूरा सहयोग देना चाहिए। अगर लाखों
की तादाद में ग्रामदान होते हैं, तो सरकार और प्लानिंग का भी रंग
बरल आया।

## आज खादी मर रही है

दूसरे दिन १२ सितम्यर को सबेरे ९ वजे सादी-ग्रामोद्योग संघ तथा अन्य खादी और रचनात्मक संख्याओं के कार्यकर्ता हिन्दी साहित्य-समीलन के हॉल में वाबा से मिले |

समा के अध्यय श्री ध्वजायमाद साहू ने कहा कि "आज खादी की सान-सीक्व बढ़ रही है, लेकिन खादी मर रही है। पहले तो हम यह समझते थे कि रागदी के साय-साय भूरान-मामदान का काम करते। लेकिन अब देत रहे हैं कि मामदान का काम खादा जरूरी है और मिना हकते खादी नहीं दिवेगी। चाहे अधना मोददान नमीं न हो जात्र हम सक्की मामदान के काम में पुठ जाना है। बिरार में खादी का काम १३ हजार गाँवों में फैला है, हम सबका मामदान होना चाहिए।" बाया ने कहा: "जब मैंने दस हजार गाँव की गाँग की थी, जिसे तीन महीने से ऊपर हो गये, उस समय पाकिस्तान का आक्षमण भी नहीं या। अब तो यह काम तीन महीने में होना ही चाहिए। मुझे विस्वास है कि आप सब इसमें रूग जायें, तो यह हो सकता है।"

दोपहर को १२ वजे कृष्णवस्त्रभवावू बावा से मिलने आये । साथ में अन्य मन्त्री भी थे । बावा ने कहा कि "प्रामदान की हवा सब दूर बन रही है। उसमें जितना सहयोग सरकार से मिलेगा, उतना वह काम सफल होगा और शीम ही बनेगा । ऐसे कामों की सफलता कुछ तो उनको शीमता और उच्छ उनमी स्थिरता पर निर्मेर करती है। शीम काम होता है तो उसका जन-समाज पर असर पडता है। और अगर स्थिरता होती है तब वह टिकता है, बरना माति की बजाय प्रतिमानित होने का वर है । मेरा दावा है कि मन्त्रमण्डल में शामिल न होते हुए में आपके मन्त्रिमण्डल का काम कर रहा हूँ। इसलिए अपकी तरक से पूरा सहयोग मिलना चाहिए।"

इसके बाद चर्चा होने लगी, जिसमे श्री जवप्रकाशवाबू और श्री वैद्यनायवाबू ने माग लिया !

तीसरे पहर विभिन्न राजनीतिक पशों के कार्यकर्ताओं ने बाबा से मुलाकात की। कांग्रेस, सञ्जल सोशिलस्ट पार्टी तथा प्रजान्समाजवादी पार्टी की तरफ से आस्वासन मिला कि हम इसमें पूरी मदद करेंगे। श्री जयप्रकाशवाबू बोले कि "सभी पार्टियों का नैतिक समर्पन तो हमें प्राप्त है, लेकिन अब सिन्नय सहयोग की जरुरत है। विहार के एक-एक गॉव का प्राप्तदान होना है। यह काम हम मुद्दीभर लोग नहीं कर सकते। होना तो यह चाहिए कि आप सन इस साम को उठा लं और हम आपकी मदद करें।"

# पक्षों में मतच्छेद

उनको सम्बोधित सरते हुए बाबा ने कहा कि "हिन्दुस्तान में जो इस्य दीख रहा है, बह राजनैतिक पक्षों के बीच मतमेद का नहीं , मतन्छेद का है। आज एक-एक. पार्टी टूट रही है। आपस में सुटबंदी या प्रियम चल रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ जो राजनीतिक दाँचा हमने चाल किया है, वह इंग्लैप्ड, अमेरिका आदि की नकल है। •••जैसे कि गाधीकी ने सङ्घाया था. राजनीतिक पक्षों को समझना चाहिए कि राजनीति के संशोधन के लिए सत्ता-मदत सेवा-संस्था की जरूरत

है। आज सब पार्टियाँ धर्मामीटर देखा करती है कि अगर बाहर के आक्रमण के कारण टेम्परेचर, पारा रुतरे के बिन्दु पर आ जाय, तो हम एक हो जायंगी, कम सतरा हो तो एकता कम और खतरा न रहा तो एकता वापस ले होंगी। यह बोई एकता है ! क्या पाकिस्तान और चीन

के बिना भारत में एकता नहीं यन सकती ? "मेरे सामने सवाल यह है कि सब राजनीतिक पक्षों में एकता बनाने की प्रतिया क्या हो १ जुनाव में क्या होगा, कह नहीं सकता। लेकिन कोई भी पार्टी वहाँ जाय, तो क्या अपने दावे पाँच साल में पूरे

कर सकेगी ? इसका उत्तर 'नही' है। मैं कहता हूँ, 'हाँ' में होना

चाहिए । अगर 'हाँ' में उत्तर नहीं तो यह कहना पड़ेगा कि हम मनुष्य नहीं हैं। हमें मानवता का दावा छोड देना होगा। हमारा राजनीतिक विचार जो भी हो, निकम्मा साथित होगा । इसल्टिए आप जितना चिन्तन बरेंगे, उतना ज्यादा महसूस करेंगे कि प्रामदान से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सव तरह क्रांति होगी।"मेरे सामने जी आप सब बैठे हैं, उनका सहयोग मिल जाय तो बहत काम बहेगा।"

तीसरे दिन सबरे छह बजे श्री जयप्रकाशवान के साथ वाना सदाकत आश्रम गये और 'राजेन्द्र स्मृति-संप्रहालय' देखा । इसके बाद कमला नेहरू शिग्न-विद्वार में वे गये, जो महिला-चरपा-एमिति की शाया और दीदी प्रभावतीको की देखरेख में चलता है। वहाँ छोटे वच्चों का छात्रा-

बास है, जिसमें तीस लडके-लडकियाँ रहती हैं।

युवक क्या करें ?

सादे आठ बजे पटना के 'नेशनल यूथ फंट' के छह युवक कार्य-

क्तां बाबा से मिळे ! उन्होंने कई सवाल पूछे, जिनमे एक यह भी या कि "नवयुक्क त्पान आन्दोलन में किस तरह मदद कर सकते हं?" बावा ने जवाय दिया: "चीन तरह से ! पहले पाँव मजबूत हो और ये निकल पड़े । दूसरे मध्य वाणी बीले, क्रिसीका दिल न दुलायं। तीसरे, विचारों भी समाई रहा । यह अच्छी तरह समझ लेकि मामदान क्या है, ताकि गाँव गाँव में जाकर आसानी से समझा सकें। अगर पावस्त्रकता हो तो कि बितर भी लिये का सकते हैं।" इसने बाद दिहार हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के हॉल में विश्वज्ञां.

साहित्यकों और पत्रकारों की गोधी हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण सधाञ ने की । बाबा ने कहा कि "आज के जमाने की सबसे बडी समस्या यह है कि दिमाग तो बदा हुआ है. लेकिन दिल छोटा यह गया। इसलिए जरूरी यह है कि जब दिमाग बड़ा हो. तो दिल भी वड़ा होना चाहिए। ग्रामदान बड़े दिल का सनत है। शिक्षकों से मेरी अपील है कि वे प्रामदानी गाँवों में जावर बैठें और सारे गाँव को स्कुल समझें।" "साहित्यिकों को सनोधित वरते हुए बाबा थोले : "इस समय साहित्यिनों की भूमिना वहत कठिन है। आजवल अक्सर दुनिया में दो तरह के लीग मिलते हैं—एक, वैराग्य-सम्पन्न ज्ञानी और दूसरे, संसार आसक्त जनता । साहित्यिक की भूमिका दोनों से मिन्न है। उसे ससार से विरक्ति रतनी है और ससारी जीवों के लिए सहानुभृति भी । ससाराभिमुख विरक्ति चाहिए, तमी वे उत्तम साहित्य का निर्माण कर सकेंगे।"" पत्रकारों से बाता ने कहा कि "जो भी स्तर वे देते हैं. उन पर टीका करते हुए अधिक तटस्थ बुद्धि का अभ्यास वरें ' वर मिलाकर भारत के पतकारों ने स्थम दिखाया है। लेक्नि मेरा रायाल है कि और अधिक सबम की जरूरत है।"

शाम को बिहार के सर्वेदिय कार्यकर्ता जब जमा हुए, तो बाबा ने उनसे कहा कि "हमें मत्सर और अहकार से दूर रहते हुए सावधानी के साथ अपना काम करना चाहिए!"

ता० १४ को सबेरे बाबा पटना से निकले और ६२ मील के सफर के बाद मोकामा पहुँचे। यह पटना जिले का एक प्रसिद्ध स्थान और रेलवे का वडा केन्द्र है। शाम की आम सभा में ३ प्रामदान दिये गये। २ ग्रामदान ११ सितम्बर तक हो चुके थे। इस तरह पटना जिले से कुल मिलाकर ५ ग्रामदान हुए हैं। यहाँ के साधियों ने आखासन दिया कि 'अब पत्थर फुट रहा है और आगे खूब ग्रामदान मिलेंगे।'

# यह छडाई भारत पर छादी गयी है

अपने प्रवचन में बाबा ने कहा कि "जहाँ तक मैंने सोचा है, यह लडाई भारत पर लादी गयी है। इसलिए इस लडाई को हमने ठीक माना है। इसका अर्थ यह नहीं कि लड़ाई की इमें कोई ख़री है। बल्कि भारत-सरकार लाचार होकर लड़ रही है। उसे भी लड़ने में खशी नहीं है। इसलिए इम चाहते है कि जल्द-से-जल्द कोई स्रत निकले और हागडा खत्म हो। "आप रेडियो पर सुनते हैं कि इतने लोग भारत के मारे गये और इतने पाकिस्तान के। इतना नुकसान भारत का हुआ और इतना पाकिस्तान का । मान लीजिये, आपको यह मारुम हुआ कि भारत के पचास आदमी गये और पाकिस्तान के सौ, तो आपको खरी होती होगी। पर यह टीक नहीं। दोनों मिलकर १५० मारे गये और वे सारे इसारे ही है। सत्रह-अटारह साल पहले हम दोनो एक थे, एक ही राज्य था। व्यवस्था की दृष्टि से दो बन गये"। उधर एक करोड़ हिन्दू है, तो यहाँ पाँच करोड मुसलमान । एक ही समाज के अंग हैं । इजारों वर्षों से साथ रह रहे हैं। इसलिए हानिया लाभ की बात ही नहीं है। कोई भी जीते या हारे, दोनों की हार होगी। हम प्रार्थना करें कि झगडा जल्दी खत्म हो।''. अन्त में बाबा ने कहा कि "हमें पूरा काम करना चाहिए। थोड़े में संतोप कर हेना निकम्भी बात और तमोगण है।"

१५ सितम्बर से मुंगेर जिले की यात्रा ग्रह हो गयी।

# उद्धार में उधारी नहीं

: ६ : "व्हानिय क्मीशन की तरफ से जाहिर किया गया है कि गरीओं का

उद्धार १९८७ में कर सर्नेंगे। पर कोई आदमी अगर १९६५ में डब रहा हो तो बया उसरा उदार बीस साल बाट किया जायगा है अगर १९५५ में छितम्बर महीने भी १६ तारील को पाँच बजकर पचीस मिनट

पर ( प्राप्त की घड़ी में तब यही समय था ) कोई इन रहा है, तो उसे रचाने में लिए उसी साल, उसी महीने, उसी दिन, उसी घटा, उसी मिनट पर बदना होगा। अगर पाँच यजकर पचीस मिनट के बाद

पन्द्रह सेवेण्ड हुए है, ही सीलहर सेवेण्ड का भी इन्तजार नहा करना होगा-इदार में उधारी नहीं चछेगी! हुननेताले के लिए उधार क्या रै—ऐसी हालत में जर सरकार ने अपनी असमर्थता दिग्नला दी, तो गरीजें को उटान के लिए प्रामदान का यह काम आपको कीरन अपने

द्राय में है रेना चाहिए।" इन शब्दों म मुगेर जिं? की यात्रा में अपने मन की येदना रातते हुए याचा ने माँग की कि 'पुरा जिला धामदान में आये ।'

# सारे इन्सान एक हैं

पटला पड़ाय मगर नगर में १५ ग्रितम्बर की या। उस दिन दोप-हर को बाजा जामिया रहमानी में गये। यह अस्त्री विद्या का बिहार का यहत प्रसिद्ध मदरमा है। इसमें २३७ रुष्ट्रे पदते हैं, जिनमें सरीय

१५० बोहिन्न में है। मदरसे थे मन्त्री मीलाना आरीप साहर ने यारा थे। एय रिपायनामा (मानपत्र ) पेरा विषा । उनवा ग्रुकिया अदा वरो हुए बाबा ने कहा कि "कुरान में कहा है कि सब मजहबें की जितनी कितावें हैं और जितने भी रार्ल हो गये हैं, उन सबको हम मानते हैं। इस्लाम का पैमाम कुल दुनिया को एक बनानेवाला है। जब इन्सान समझता है कि अल्लाह एक है, तो बह यह भी समझे कि सारे इन्सान एक हैं। अब जब कि अणु-अब आप हैं, तब तो इन्सान और इन्सान-यत के लिए स्वतरा पैदा हो गया है। इसलिए यह कस्री है कि जितनी भी कीम हैं, सब एक हो लायें।"

# हमारे तीन शत्रु

मुंगेर की प्रार्थना-सभा में वाचा ने तीन शतुओं का सामना करने का आवाइन किया : १. भुखमरी, २. साम्प्रतायिकता और ३. हिस्क साम्यवाद । आपने कहा कि "आज की लड़ाइयों केवल मोचों पर नहीं लड़ी जातीं। खेतों और कारखानों में, दफ्तमें और ख़्लों में मी हमे तैयारी करनी होगी। अगर हम दिनमर रेडियो सुनते रहें, तो कहो के सादित नहीं होंगे। प्रामदान से गाँव एक बनेमा और प्रामसमा की मार्फत आवात-वियात में काबू में आयेगा। इसल्प्रि उसे पूरा करने के लिए खुट जाना चाहिए। तभी हम हर मोचें का सफलतापूर्वक मुकावला कर सकें।"

सहगपुर में हमारा निवास एक शील के उत्तर डाक वैंगले में था। बहुत ही मुन्दर दस्य था। पहाड़ियों से मिरो यह शील मुंगेर जिल्हे में ही नहीं, विकास देव हमारे बहुत हो जिल्हे में ही नहीं, विकास देव हमारे बहुत हमारे विकास के स्वाप्त मारे के स्वाप्त के साथ और अध्यापक फिक्निक के लिए आते हैं।

सुंगेर जिल्ले में विदोष बात यह थी कि ११ बजे के करीब भाई राममूर्तिजी अपने निकट के साथियों के साथ बाबा के पास चर्चा के हिए आते। दोषहर को दो से तीन बजे तक क्षेत्र के लोग, विभिन्न पर्कों के कार्यकर्ता और स्वेदिय-देशी जमा हुआ करते। शाम की आम नभाओं में भी बहुत भीड़ रहती। एक दिन तो मैंने देरा कि लोग एक हाश लेकर आ रहे थे। जब उन्हें बाबा की सभा का माल्म हुआ, तो नीम के पेड के तले लाश रख में सभा में आये और उसके समाप्त होने के बाद ही लाश को दाह सस्कार के लिए लेगये।

# स्तादीमाम मे

१७ खितन्तर को हमारा पडाव सादीग्राम में था, जो देश की धुप्रफिद्ध स्वनास्प्रफ एस्या है। इसकी सापना सर १९५२ में पून धीरेन्द्र माई ने की थी। पूरान आन्दोलन में यह सस्या बहुत आगे रही है। अब आचार्य प्रमान्तिजी की अध्यक्षता में यह प्रामदान की क्षान्ति मं भी तेजी से आगे यह रही है।

बाबा जब खादीप्राम पहुँचे, तो एक मुन्दर प्रदर्शनी दिखलायी गयी। नाम या प्रामदान-दर्शन। राममूर्तिजी की पुस्तक 'गाँव का बिद्रोह' के आधार पर हमारे तथ्य कलाकार थी आंतल सेनागृत ने उसे सजाया या। आंनल बाबू ने दिखलाया कि आज का गाँव कैसा दूरी और शोधित है और ग्रामदान होने पर कैसे उसकी काया पल्ट जायगी।

हाहा नगरी में विशेषकर बीदी या धन्था चलता है। आस पास म लगभग पचीस तीस हजार लोग उस काम म लगे है। जब यहाँ के व्यापारी वाचा से मिल्टे आये, तो उन्होंने कहा कि भीस वीडियो म से एक बीडी हमें दीजिये, यानी उच्चोग का बीसवाँ हिस्सा हम द। आप ये जो दान कर, वह यह समझकर नहीं नि उपकार कर रहे हैं, बिल्क यह कि दान लेनेवाले उपकार कर रहे हैं। यह कोई टैक्स लगाने का साम नहा है, बिल्क खुडी से निरन्तर देना है।

### विद्यालयों से मॉग

रुक्तीस्यय म हमारा पडाव सुपरिद्ध महिला दिश्गण-सरमा 'मालका विद्यापीठ' म था । वहाँ मटिक तक वी पढाई होती है और ल्याभग डेढ सी लंड्डियाँ परती है। सभी छात्राएँ छात्रावास में रहती हैं। विद्यापीठ की ग्रिसिकाएँ बावा से मिलने आर्यी और उन्होंने आन्दो-लन में मदद करने की इच्छा चाहिर की। वाबा ने पूछा : "आपके यहाँ कल शिक्षक कितने हैं!"

"सोलइ।"

"यहाँ औसत चेतन कितना है !"

"हरास्या सौ रूपया ।"

"आपने पूछा है कि श्रामदान-आन्दोलन में हम कैसी मदद दे सकते हैं। तो में कहूँगा कि अपने में से एक शिक्षक दीजिये और उसके बेतन का भार आपस में मिलकर उदाहयें। ऐसा होने पर इस स्कूल को टोन ( ग्रेरणा ) मिलेगा और शामदान के आन्दोलन से आपका असुवंध रहेगा।" फिर वाबा ने पूछा : "यह ज्यादा थोश ने नहीं हो आपमा !" "कोई ज्यादा नहीं हैं, असरस उठायेंगे।"—ज्याब में कहा गया।

### हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे

द्याम की प्रार्थना-समा में यावा ने बताया कि "ब्रिटिय सेनापति नेल्यन का मराहूर वाक्य है—'इंग्लैप्ड एमस्पेक्ट्स एमी मैन इ हू हिज स्पूरी' (इंग्लैप्ड आशा करता है कि उसका हर निवासी अपने कर्तव्य का पालन करेगा )। वैसे ही आपका भारत यह अपेक्षा करता है कि हर नाभारक अपने कर्तव्य का पालन करे, परलेक के लिए नहीं—हों ओक फे, हसी जीवन के लिए। जर्मुह का पूरा-का-पूरा स्वडिवीजन माम-दान में आना चाहिए। जर्मुह का प्रार्थना-पूरा स्वडिवीजन कार्य बरलेगा। तारे देश पर उसका असर पटना।"

## असन्तुष्टः द्विजः फम्युनिस्टः

रभाइया में ११ यने के करीन सर्वाधिनन के सरकारी अधिकारी मिलने आये। इनसे बाया ने कहा कि "अन सो भारत में बाहर से अनाज आते रहने का मरोसा नहा है। ऐसी हालत में आप अधिकारियों पर यही जिम्मेवारी आती है। देश म लगमग पवपन लाद सरकारी नीकर हैं और कोई दस लाद आदमी मिलीटरी म होंगे। इसका मत लग है कि प्रदृह मनुत्यों की सेवा के लिए एक मनुत्य लगा है। इसका मार पटवा है मकरूर और किसानों पर। मारत में लगमग नीस प्रतिशत लगा पढ़े कि पह होंगे। यानी ४२ करोड में ९ करोड मोकरी मीकरी म ६० लगद । इसने मानी हैं कि १५ शिवाओं में एक को नीकरी मिलेगी और गानी चीदह देखों करगे। सस्त्र में शिक्ति लगेग दिखा के इलतो हैं। सस्त्र को कहनता है कि एक सम्त्र में शिक्त लगेग दिखा के इलतो हैं। सस्त्र को कहनता है कि एक सम्त्र में शिक्त लगे सम्बन्ध का नीकरी मारा चीदह देखों करगे। सस्त्र में शिक्त लगेग दिखा के इलतो हैं। सस्त्र को की स्त्र में असन्त्र में शिक्त लगेन दिखा कर सम्त्र में स्त्र स्त्र स्त्र में स्त्र स

सरकारी कर्मवारियों से

सरकारी मुलाजिमो ने सामने मेरे तीन सुझाव हैं। पहला तो यह 
कि आपनी जियाँ समाज के काम के लिए किल्नी चाहिए। ये दो 
पण्टा रोज भी समय दे समें तो ठीक है। वे लोगों के परा मा अल्दर 
जावर हाल-चाल पृष्ठां। कोई वीमार हो तो दवा दाल की व्यवसा कर 
दगी। चरता या मोटे उत्योग ने लिए सुविभा क्यांचेंगी। अगर आपकी 
पलियां या बहनों द्वारा भारत की अन्दरना सेवा होने त्यो, तो सिविल 
सवित का बीस महत्त्या गही होगा। दूसरे, यह कि पूदान अगमदान का 
आप प्रचार कर। मेरा दावा है कि यह काम ले दिखा अहरें का 
काम है, उत्यादन बहाने का काम है, 'हमीचनल इल्डीमेरान' देवा करते 
का काम है। यह कुल का कुल सरकारी काम में कर रहा हूँ। तीसरे, 
आपको सर्वेदय साहित्य का अध्ययन, मनन करना चाहिए। यह 
सुनक अधिकारियों की तरण से एक स्वजन में अभेजी में लिएकर 
दिया—'आल ऑफ अस्य विल मेक सीरियस एक्टर्य स्त्या आपने को राह 
रतायों है, उत्य पर चलने की हम स्वागमीर कोशिश करने।

# सरकार और युद्ध

वेगूसराय में कार्यकर्ताओं की समा में एक भाई ने रांका जाहिर की कि 'आप जय-जारात का मन्त्र जोलते हैं, टेकिन संकुत्तित दृष्टि के साथ युद्ध में भारत का समर्थन भी करते हैं।' याजा ने कहा : "इस सम्बन्ध में आपको इमारे विचार शायद मादम नहीं। मेरा मानना है कि यह युद्ध भारत पर लादा गया है। अगर सुसे मादम हो जाय कि पाकिस्तान निरमराथ है, तो बावा वैसा जरूर कार देगा। मले ही सरकार बाता को जेल में टाले या खुला रखे, वार-बार वह यही कहता रहेगा। हम सरकार का समर्थन करते हैं। मान टीजिये, एक पागल है। तस्त्रात विचा सम समर्थन करते हैं। मान टीजिये, एक पागल है। तस्त्रात से कर टूट पड़ता है और आप हैं विश्व-मानव। तो क्या जल पागल को मानव समझफर शान्त नैठे रहेगे। उसके दोनों हाय पकड़ेंगे या नहीं। और अगर नहीं पकड़ पात ते टेकियन से कल नहीं करंगे! न्याय-अन्त्राय मी बुक होता है या नहीं।'' योटने मान से सदस्य-मानव नहीं, भीर अगर नहीं होता। हससे तो हम नहीं।'' वोटने मान से सदस्य-मानव नहीं होगा। हससे तो हम पिरव-मानव नहीं, 'विरव-मूद' सादित होंगे।''

यहाँ द्याम की सभा बहुत जीरदार थी। लोग व्यवस्तित दंग से बैठे है। गरीस कारीज का विचाल मैदान पूरा मरा था। सभा में इस जिले के प्राण्यान पार्यकरों और पुराने सेवक थी अजमोइन दामों ने रिक्स के प्राण्यान पार्यकरों है जो गाँव 'किय' नामक पंचायत के के प्राप्ता के होने हों में गाँव 'किय' नामक पंचायत के हों है जो पंचायत कर मामदान हुआ। अपने प्रवचन में वाचा ने आनन्द प्रकट किया कि "समा के सात्त था, जिसे समा-अनुदासन पहते हैं, यहाँ पालना किया गया है। इस वक पड़ी जिम्मेदारी भारत पर है और अनुदासन की अवस्त आवस्वरता है। अगर मामदान सकत होता है, सो आधिक और सामाजिक भीर सामाजिक प्रस्तों के हर परने की कुनी दुनिया के समा अनुदास की सुनी दुनिया के समा अनुदास है।

यावा ने कहा कि "अनरार योला जाता है कि 'हिन्दी माया वेचारी है।' पर हिन्दी भाषा नहीं, हम लोग वेचारे हैं। वह हजार-डेढ हजार साल से चली जा रही हैं। सरहत का उसका सम्बन्ध है। अरबी-पारसी वा भी उस पर असर है। भारत की स्व भाषाओं की उसे मदद मिली है। कभी हमारे अपने अन्दर है। कभी क्या है? हम लोग नालायक हैं। दसी तरह ग्रामदान-आन्दोलन की भी ताकत कम नहीं है। कमी हम नालायकों की है। विहार में ग्रामदान के लिए अल्यन्त अनुक्ला है। तब भी अगर हम सफल नहीं वो कमवस्त और अन्ये कहें लायेगे।"

मुगेर जिले का आखिरी पडाव २२ सितम्बर को सिकन्दरा में था ! ठीक ८ वजे हम लोग वहाँ पहुँचे ! जिले में और खानों की तरह वावा ने यहाँ भी पीला साफा लगाने पर जोरे दिया । उन्होंने कहा कि 'पीला सामा लगाने से बुद्धि पर जो काला मेल रहता है वह सब धुल जाता है । जो लोग शांति चाहते हैं और मागते हैं कि अपनी तरफ से अधान्ति नहीं करेंगे, वहीं होती हो तो उसे दूर करने के लिए खुट जायमें— वे सभी पीला सामा पहने करते हैं ।"

### राादीवाले पराक्रम करें

दोगहर में सादी पर कुछ चर्चा हुई। वावा ने कहा कि "अगर आप इजारों ग्रामदान हासिल करते हूं, तो सादीवालों का मन भी बदलेगा। उनका मन एक टॉर्च में दला है, लेकिन असद् भावना नई। है। नये नची नजारे उनके सामने आयेगे तो वे तैवार हो जायेगे। अभी ये सादीवाले परशुराम के अवतार हैं, तम की तरह आप कुछ पराजम करके दिसलाइये, तो उन पर असर पड़ेगा।"

बाबा ने आगे कहा: "राजदीवारों पर हमें दया तब आती है जब वे गांधीजी के नाम पर उनकी जयन्ती पर कपड़ा सस्ता कर देते हैं। होना तो यह चाहिए कि वे कहे कि गांधीजी के नाम पर क्पड़े का दाम बढ़ाया जा रहा है, ताकि कातनेवालों को पूरी मजदूरी मिल सके । वे जोर-शोर से जाहिर करें-भाइयो. गांधी-जयन्ती पर खादी

महँगी हो रही है, आकर खरीदिये और गरीवों की मदद कीजिये।" शाम की आम सभा में वाया ने कहा कि "जिन होगों ने शामदान

किया है, वे दसरे गाँवीं में जाकर समझायें और नये-नये ग्रामदान

द्यासिल करें। बल के कुल गाँव ग्रामदान में आने चाहिए। एक वारीख मकरर कर दी जाय कि उस दिन कुल के कुल गाँव प्रामदान होंगे और गाँव समाएँ बनेगी। जैसे एक ही दिन सारे देश में दिवाली

मनाते हैं. पैसे एक ही दिन सब गॉबीं में ग्रामसमा वने और जमीन

वॉरी जाय ।" मुंगेर जिले की इस यात्रा में ७४ श्रामदान मिले और साहित्य वित्री लगमग डेंढ इजार रुपये की हुई। ११ मितम्बर को मिले प्रामदानों

को छेकर वल ग्रामदान ३१४ हो जाते हैं। विभिन्न पहाचीं पर मिलाकर

है कि मंगेर जिले के साथियों में बहा उत्साह है। हमें बकीन है कि भारत थी भ-मान्ति के इतिहास में उनकी यही उज्ज्वल देन होगी !

लगभग अटारह हजार रुपये की थैलियाँ दी गयीं। सन्तोप की यात यह

"सात इपतो के सगरे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 'सीज-पायर' ( बुढ विराम ) हुआ है!" "इम रोज सुनते ये कि ल्डाई में इसका इतना तुकसान हुआ, उसका उतना । इस तो दोनों का बोग परते और उमकरो कि बुल तुकसान किता हुआ। आज मानव से यह मान हो गया है कि इम एक होकर रहना होगा, लेकन उसका सर्या होना वाकी है। आज जो ल्डाई-सगड़े चल रहे हैं, ये पुरानी आदत से बल रहे हैं। अब समय आ गया है कि चित्त में में 'सीज पायर' हो जाय और इम ऐसा अध्यास करें कि होए, बोप, बैर आदि होड़ दे।"

यह उद्गार गया जिले में प्रवेश करते ही जयप्रकाश बाबू के आश्रम (सोखोदेक्स) में बाबा ने प्रकट किये। गया जिले से बाबा का पुराना परिचय है। कहा जा सकता है कि गया जिले की भूमि को उनका

पग-पग पहचानता है।

प्रत्यान पहचानता है।

पहला पड़ाव जयप्रशाशमां के आक्षम में ही या। जयप्रशाशनी
और दीवी प्रमावती चार दिन पहले से आक्षम भा गये थे। वाचा तथा
यात्रीदल के निवास की व्यवस्था का इन्तजाम बहुत वादीनी और त्नेह
के साथ किया गया था। हर चीज अपनी जगह पर भीजृद यी, कुछ
पृष्ठों या कहने वी वहां जरूरत नहीं पही। दोनों हस तरह केता में
रूपे भे, मानों घर पर वारात आयी हो। हमारा अनुभव है कि लोग
वारात की चिन्ता जितनी करते हैं, उससे कहां ज्यादा वाचा को याजा
भी करते हैं। यह प्रेम और सल्वार देएकर क्रियन हृद्य गर्गर हुए
निना नहीं रहेगा! रेविन सह दिन एक तरह से पीका हो गया, क्योंकि

चारिश ने बरा भी चैन नहीं छेने दी । मगर यह बारिश वरदान या । एक रोज पहले ही शाम को जब श्री गीरीबाबू सिकन्दरा में छेने आपे तो कहते थे कि 'बगर आठ दिन तक बारिश और न हुई तो अकाल पड़ जाने का डर है ।' बाबा गया जिले में बारिश के साथ पुसे और माँग की कि ''जैसे बारिश के बार पुसे और माँग की कि ''जैसे बारिश कर दूर बरसती है, वैसे ग्रामदान भी सब तरफ होने चारिश ।''

#### चुनाव की जगह मनाव

दोपहर को ११॥ बजे आश्रम के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए बावा ने कहा कि ५ अगस्त से रहाई ग्रुर हुई और सात इस्ते तक चर्छ! उनका रुझाई का कार्यक्रम चर्टा और बावा का त्कान का कार्यक्रम जो अभी भी चरु रहा है। केवर राक्ति की उपासना से इक्ति नहीं मिलती और केवर रूसों की उपासना से रुपी में नहीं मिलती है। शिव की उपासना करने से शिव और शक्ति, दोनों की प्राप्ति होती है। श्रुप की उपासना करने से विष्णु और रूसमे दोनों की प्राप्ति । शिक से लो को स्वाप्त करने से विष्णु और रूसमे दोनों की प्राप्ति । शिक से लोज करने साल विरोधी पार्टियों हैं। वे अगर शिव की उपासना करने से लोज करने से लोज करने स्वाप्ति । प्राप्ति । श्राप्ति । श्राप्ति । प्राप्ति । श्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । साल करें से लोज काम अगर वे उटा रूं, तो देश पर अच्छा असर पढ़ेगा, जुनाव की जमह मनाव आयेगा और तनाव मिट जायगा। तब जुनाव कहा नहीं, देला जायेगा। उसमें जो जीतेगा, यह विण्यु का स्थान टेकर पड़िया करने से से प्राप्त करेंगा और जो हार लाग, वह संकर का स्थान टेकर पड़िया करने से केवर करीर

### दिनभर में गया पहुँचे

दूगरे दिन पानी थी बजह से सकेरे हैं बने निम्मने की बनाव बीपरर को १२॥ बने निकल सके। आभम के निकट को सहस है, वह पानी में दूनी थी। जरमबारा साथू गुद्र उसे देखने गये और कोशिंग की कि कोई गुरुत निस्ते। लेकिन यहांव हतना तेन था कि उसे पार करना नामुमकिन था। इन्तजार करते करते दोगहर हो गयी। रायाल था कि पुल्या के बाद कर कीई दिक्कत नहा पहेंगी। लेकिन दुछ दूर चलकर जा कारिराज पहुँचे तो वहाँ लोगों ने बताया कि आगे केंध्र तक पानी है। हम लोग थोड़ा हिस्सों। लेकिन रामन दन बादू ने कहा कि 'यहाँ करे रहना टीक नहा। हम लोग पानी तक चलें।' रामनव्दन वाष्, कृष्ण्याज भाई और मैं, तीनों आगे गहे। पानी दुछ कम हो चला था। हमारी जीप आगे निकली। उसके बाद गौरीवादू की रहेदान येगन भी आ गयी। लेकिन बाबा की गाड़ी का निकलना मुस्किल था। उसके द्वादवर, माई सुरलीधर ने नहा कि 'पानी और कम हो, तभी आगे चलेंगे।' उन्होंने ठीक ही किया, क्योंकि बीच में हमारे सामने एक एम्वेसेटर गाड़ी आयों जो पानी में 'स्व गयी और दो मुस्किल सापने का पानी। पानी कम होने के गाद गाड़ी आगे बढ़ी।

पाया। पाना कम हान क नाद गांडा आग यह। है स्वीवत सामने आ मिंदी है कि निर्मा की मुसीवत सामने आ मार्ग । हमारी कीप और स्टेटन पैमन उस पार और सामा नी गांडी इस पार । इसी बीच इतलार करते-करते जम सबेरे के आठ से दीपहर के डेट यज गये, तो गया के मित्रों ने डाररोमाइ की रावर लेने को मेजा। हमलेगों से मिल्कर उनने वहाँ खुवी हुई, वहाँ जवाब भी तलन करने लगे। सारी कहानी सुनने पर बोले "अम क्या किया जाय। इसने आगे तो कोई सारा से नहीं है।" इसी मीच देरा कि उस पार से यकरियों का एक सुन म्वालों के इसी मीच देरा कि उस पार से यकरियों का एक सुन म्वालों के

ह्वी निच देता कि उस पार से वकारियों का एक छुट बनालें के साम चला आ रहा है। पानी ने वहार की वकट से छुठ कहिरों बह समयं और एक तो हुनने ही लगी। हमी दीरान म जनपहादा राष्ट्र में पूर्व गये। उनने साम आअम ने मनी निपुरारी माई भी थे। जन उनने को हमते देता, तो निपुरारी भी माई भी थे। जन उनने को हमते देता, तो निपुरारी भी माई भी थे। जन उनने को हमते देता, तो निपुरारी भी मान मूद पड़े और उन्हीं को ना लिया। माला अपनी नक्सी पावर महानद हो गया और एहसान मानने लगा। निपुरारी माइ ने सुस्हणकर उन्हीं विदारी।

इस तरह शाम को पौने ६ बजे बावा गया पहुँचे। टाउन हाल में उनका स्वागत किया गया। स्वागत-समिति के अध्यक्ष और दिहार के शिक्षामंत्री भी सत्येन्द्रनारावण सिंह ने कहा कि "विस्ताव दिलाते हैं कि हम सभी इस पुनीत काम में आपको सहयोग देंगे और ज्यादा से ज्यादा मामदान दिलाने की कोशिश करेंगे।" बावा ने कहा कि "त्यान मं परिं ही नहीं, पत्ते भी उड़ते हैं। इसें आहिशा से मत्ये हम के काम ये तरी के होष हैं। हमें यह दिलाना है कि क्या अहिशा से आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो सकता है ? यह परानम अहिशा को सरके दिललाना है। इसील्य 'त्यान' शर्त निकला। गया लिए में प्रा काम होना चाहिए, योड़ा या दोला नहीं। इसका नाम 'गया' है, 'वारा शीत' नहीं।

भवानायाँ में दो दिन निवास तय था । दोनों दिनों का कार्यत्रम अव एक ही दिन में बैठाया गया । ११ वने वाचा गया कारोज गये, जहाँ माध विद्वविद्यालय के वाइस्वालय श्री जीवार हुतेन ने उनका स्वागत किया। यात्रा ने कहा कि "विचार्थियों को अपने अन्दर विद्या प्राप्त कर्म शक्ति के विद्या कर करी की शक्ति केदा करनी चाहिए । अध्ययन रोज चत्रा हरे, इत्त्रियों पर काबू और नींद पर नियंत्रण हो । सहुल्यित का जीवन विचा के अतुकूल नहीं पहता । मेरी आपने विचारिय है कि अपने को समर्थ बनाये । विवार कुल या कार्यंत्र में पूरी नहीं होती, उसकी पूर्वि करने के लिए सामर्थ पेटा करें ।"

### पंचायतों की जिम्मेवारी

ीसरे पहर पंचायन-परिषद् के कार्यकर्ता वाथा से मिने। विहार पंचायत-परिषद् के उपाध्यक्ष भी लालविंद त्याची ने बहा कि "इस समर पंचायतें उद्युद्ध हो रही हैं। आसा है, मामदान में पूरा हाम बेंद्रादेंगी।" साथा ने पात्राचा कि "मामदान पंचायतों को वेदा-बंद्या बनाने का सस्ता पोल देता है। आज ने पंचायते चल गई हैं, उनमें मत्यर का राष्ट्रीकरण हो रहा है। दिस्ती और पटना का मत्तर गाँउ गाँव पहुँच रहा है। पचायत क्या हैं १ विनेन्द्रित शोषण योजना हैं।" श्री अयप्रकाश बाषु भी बैठे हुए थे। उन्होंने पचायत के मिनों से पूठा कि "आप कितने ग्रामदान कराइयेगा १" जवाज मिला कि "कोशिश करेंगे।"

# धर्म-स्थापना का मार्ग

यया ची सार्वजनिक समा में वासा ने कहा कि "धर्म स्थापित ही कहां हुआ है । योडी अदा उसके लिए पैदा हुई है। लेक्नि धर्म लाना है। हम जिस हाल में बैठे है, उसमें हर दीनाल समझोज पर राजी है। स्वय पालन में भी कितनों को छूट है—व्यापारी को, वर्गील को, हम्मेंचारी को आदि। पर सलत कहाँ रहा ? उन्झों के लिए, तो इसे सल दी स्थापना कैसे कर सकते हैं ! हमारा मानना है कि धर्म-स्थापना तब तक नहीं होगी, जन तक 'विश्वराज्य' नहीं आयेगा और 'दिश्व मानव' नहीं बनेगा। इसको चौड़ास स्थुक राष्ट्रस्व में लिए, तो इसे सल दी सेनेगा। इसको चौड़ास स्थुक राष्ट्रस्व में लिए, तो स्थापना की उसे मजदूत पत्राचना चाहिए। दुनिया दे सब राष्ट्रों को अपनी सत्ता और राज स्थुक राष्ट्रस्व के समिति करने चाहिए, तभी विश्वराज्य बनेगा। इसका आरम्भ माम स्थाप्य से होता है, जो 'मामदान' के आधार पर राजा होता।"

शेरवाटी में शाम की सभा में नावा के हाय से स्मितिनों को भूमि वे प्रमाणपत्र दिल्याये गये। इस पर वाया ने प्रसत्ता जाहिर करते हुए वहा "किल्युग में दान ही सबसे यहां धर्म है। भूमिदान होता है, तो दिल से दिल जुदरी है। अब भामपान उनसे मजबूत बनाने के लिए हैं। बिहार में ३७ हजार गॉवों में जो स्वान मिला, उससे में और करणा का भाव पैदा हुआ। इस प्रेम से शक्ति पैदा करती है तो विश्वास दारिल करना होता। इसे प्रेम से शक्ति था गयी, सेंकिन वन्त नहीं दाना तो अपेरा ही रहेगा। वस्त विश्वास है, तो प्रेम है विजली।"

# भारत और एटमन्त्रम

औरंगाबाद में दोपहर को वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ब्वापारी और एरकारी अधिकारी आदि जमा हुए। एक भाई ने सवाल पूछा कि "भारत को अणुवम बनाना चाहिए या नहीं ? यह कदम उठाना कहाँ तक उचित होगा!" यावा मुस्कराये और कीठ : "मराठी में एक कहावत है, जिसका मतल्य है कि दूसरे का अश्चलुन करने के लिए अपनी नाक करा दो। ( यह सुनकर सब हुँग है। बावा आगे बोले कि ) ऐटम सम बनाना यानी अपनी नाक कराना है। इसका कोई उपयोग तो है नहीं। रूस और अमेरिका के पास उनका इतना देर है कि हमारे एक-दो बम से बना होगा ! इसीको कहते हैं गुनाइ बेल्डच ।" चीन के पास ऐटम बम है, इसलिए हम भी उसे रखें, इसमें बच अर्थ है! अगर चीन उसका इतनाल करेगा, तो दुनिया में आणविक सुद्ध शुरू हो जायगा। जो भी हो, हमें अर्थोम-रहित चिन्नन करना चाहिए और निर्वेर-बृत्ति से अपना बाम जारी रखना चाहिए।"

#### समन्वय-आश्रम में

गया जिले की यात्रा में दो दिन हमारा पड़ाव समन्यय-आक्षम में रहा । दशहरा वहीं विशाया । यात्रा की पहली समा योधि-दृक्ष के नीये स्वेदे के हमत पूर्द । यात्रा ने कहा कि "यह स्थान योहने का नहीं, रुपान, वितन और मनन करने का है।" समन्यय-आक्षम का जिल करते हुए उन्होंने कहा कि "वह आप सकती तेया के लिए है। जो भी नहीं आयें, रह सपते हैं। आपको माल्म होगा कि यहाँ पुटाई परते समय मगवान पुद की एक वहीं सुन्दर मृति मिली। इस आध्रम के लिए इससे यहपर मगवान पुद का मगाद और क्या हो गहता है। इसने, हमने जीतम सुद की याणी वा "धमनदर" नाम से संकलन किया है। हम जातन सुद की याणी वा "धमनदर" नाम से संकलन किया है।

देशों की भाषाओं में उनका उर्जमा हो। उन भाषाओं के लोग इन

रथान में रहते भी हैं। ऐसा होने पर भगवान बुद्ध का विचार ठीक और व्यवस्थित दग से दुनिया के सामने आयेगा। तीसरी बात यह वहनी है कि भगवान बुद्ध का जो विचार है, उसीको आगे चलाने की हम प्राम दान द्वारा कोश्विश वर रहे हैं। सारनाथ जब हम गये थे, तब वहाँ के भिक्षुओं ने कहा था कि आप पर्म-चक प्रवर्तन का ही काम रहे हैं।"

दशहरे के दिन समन्वय-आश्रम में श्री काका साहन काल्टेन्टर की अध्यक्षता में समन्वय-पर्वे मनाचा गया ! यह एक नवा श्रारम है और बहुत अनीधा है। आन देवा यह जाता है कि दरहन्तरह के त्यीहार और पर्वे मनाये जाते हैं, लेकिन उनम उन्होंचे माननेवाले लोग धरीक होते हैं, दूसरे नहीं। इस एवं में पीले कल्पना यह है कि सब धर्मों के लोग मिलेंगे, सल्या करोंगे और विचार विनियन भी होता। !?

समन्त्र-आध्रम के हॉल में हारकोमाइ ने बडी सुन्दर सजावट की थी। आस पास के लोग जमा थे। गांधी निधि की निहार-दााला के सचालक भी सरज्ञाबु ने सरका स्वागत किया और कहा कि "विचार यह है कि दशहरे से लेकर हारद् पूर्णिमा तक यह एवं मनावा जाव।" अपने अध्यनीय भाषण में काला साहब ने कहा कि "यह पर्व सर्व धर्म सम यब का है। दिखित और अधिरिक्त, गरीव और अपने, प्रामवाधी या नगरवाधी सबके लिए यह खुला है। सन जाति और धाम के लोग एक जगाह ने कर हमें मना सन्ते हैं और मानाना चारिए।"

# सन धर्म सावधान हो जायँ

बाम ने अपने प्रवचन में बहा कि "आज का निन हम हम ह कि वहा ही माल दिन है, न्योंकि एक नवीनतम स्न्रियार का आरम ही ही रहा है। आज के विकान ने चेताबनी दी है हि हम माने हो साव भाग हो जाना चाहिए। विकान के चेताबनी दी है हि हम माने हो साव भाग हो जाना चाहिए। विकास करते हैं हम हम है हि तुम एक हो आओ या मिट जरकी। आज को पोरिष्यों में हुमने हम से कहा नहीं चलेगा। सत्व, प्रेम, करणा की बात हुमिल्लाम में स्नर्भ। यह दिवर करता। सत्व, प्रेम, करणा की बात हुमिल्लाम में स्नर्भ। यह दिवर करता।

यहुत पुराना है। लेकिन समन्यय का विचार भारत का अपना विचार मानता हूँ। यह तुनिया के लिए भारत की विदोप देन हैं। अब जमाना आया है, जब मिन्न धमों का समन्यय होना चाहिए। विचार पुराना है, लेकिन विनियोग व्यापक पद्धति से करना है। महास्मा गीतम बुद्ध की प्रेरणा से यह काम इस मुर्म पर हो रहा है, इसकी महो सती है।

"समन्यय के सिल्लिस में मुखे यह भी कहना है कि आपको योष-गया की वस्ती आमदान में लानी चाहिए। इससे समन्य-पर्य कोवड़ी पुष्टि मिल्मी। दुनियाभर में एकदम इसकी कीर्ति फैलेगी कि महासम गीतम दुढ का वोधि-स्थान आमदान हो गया। योषगया का आमदान होनेसे समन्यय-पर्य के लिए दुम आरम्म माना जायगा और इसकी शुनियाद पक्की बनेगी।"

# वेदान्त की युनियाद पर अहिंसा का मकान

समन्यय-आध्रम के ट्रस्टी-मण्डल की पहली वैठक भी बाया के सामने सबेरे 211 बजे हुई। बावा ने कहा कि "स्थूल रूप से एक आरम्म हो गया है। उसके आगे व्यापक काम करने का है। पूरे विदार में यह पर्य गया काया । दसके बाद सब दूर भी पैलेगा। बेदान्त हमारी धुनियाद है और उसके जरूर अर्दिश का मकान बनाना है। यह बीज हस स्थान के निमित्त हो जाय, ऐसी हमारी कोध्रिय है। इस स्थान में सबका स्वाप्त हो। अनेक भाषाय यहाँ के लोग सीरें और बाहर से आनेवालों के साथ प्रेम का सन्यन्य खड़े। हमारा सुझाब है कि हर पूर्णिमा को लोग जमा हो और विदेशकर उद्ध पूर्णिमा और बारद् पूर्णिमा को लोग जमा हो और विदेशकर उद्ध पूर्णिमा और बारद्

आधम के द्रस्टी-मण्डल के अप्पत्त हैं श्री काका ताहन और दृष्टियों में हैं श्री गीरीवाय, कुण्याजनाई और द्वारकोमाई। द्वारकोमी ही समन्यन-आधम के माण हैं और किछने ११ ताल से बर्ग हरे हैं। उनके पहले में बाता के बात पर्यामा आधम में थे। उन्होंने भीता मयननों का अपनी मातृमाया कियों में अनुवाद किया है। गया जिले का आदिसी पद्या रजीली में था । श्री गीरीसावू का यह अपना गाँव है। उस दिन नाइने में क्या, दीपहर के मोजन में क्या, गीरीसाबू वह प्रेम से इस सबसे भीजन करती थे। बाता ने मांग की कि 'यह पूरा गाँव आमदान में आना चाहिए।' दोपहर को कार्यकर्तीओं की वैठक में एक माई ने अपनी कठिनाई पेश करते हुए कहा कि "दादीबाले गाँव प्रामदान में नहीं आ रहे हैं।"

# रादी और गॉव

थान ने जनान दिया कि "अगर में लादीबाला होता, तो लोगों को प्रामदान का विचार समझाता और देखता कि वे नहीं समझ रहे हैं तो एक तार्यरा तप करके उनको बता देता कि अगर तब तक प्रामदान मे साहित्व नहीं होते, तो सादी का काम बन्द कर दरे। व्याप्त अगर गाँव प्रामदान में नहीं आता, तो गाँव कमी सादीवाला नहीं वन सम्ता, मजदूरी का ही काम करेगा। में अजदूरी के सिलाफ नहा, लेकिन गाँव की सादीवाली वनना चाहिए। वे कहेंगे कि हम तैयार नहीं हैं, केवल कातने को तैयार हैं, तो इसने मानी यह है कि वे खुर सादी पहनना नहीं चाहते और उसे समझ सानी यह है कि वे खुर सादी पहनना नहीं चाहते और उसे समझ सो स्वाप्त के सातार में मेकना चाहते हैं। तो में कहाँगा कि मेरी राय में सादी का यह सखान नहीं है और अन में यहाँ से चला।"

मया जिते नी इस माना में २१० प्रामदान मिले। जनप्रकाश वायू की भ्रेषणा से यहाँ के सापियों में यहां उत्साह है, लेकिन अभी तक बढ़े-बड़े ग्रॉब में नहीं गये थे। बाग ने दिवाकरजी और अन्य मिनो से करा कि यहाँ कि प्रशासना तो होना ही चाहिए। उत्से उनकी हिम्मत बती है। सुद्धी की यात है कि अन गया में बढ़े-बड़े गाँव लेने की बीदिया हो रही है। यह दिन दूर नहीं, जब सारा जिला प्रामदान में आयेगा।

# ग्राम-स्वराज्य डिलेड

# इज ग्राम-स्वराज्य डिनाइड

: < :

"बाहर से रक्षा के लिए तो सेना है। सरकार उस पर हर साल लगभग एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। रखनाली के लिए जैसे यह मालिक पुर्त्वेम रखते हैं, बैसे ही सरकार सेना पर खर्च कर रही है। टिक्न अगर आमदनी में पुर्येग ही ला जा ते वह सौदा महंगा एंझा।'' उस हालत में गाँव-मांच को कीन सेंभालेगा है हर गाँव में ग्राम-दान हो और ग्रामसमा बने। अगर यह होने में देरी हुई, तो लिए नाय दी अपेक्षा है, वह गाँव को नहीं मिलेगा। अपेशी में कहापत है कि 'जिंदरस दिलेड इल लिटस डिनाइट'—यानी विलम्ब होने से अन्याय होता है। इसी तरह में कहता हूँ कि 'ग्रामस्वरच्य दिलाइट' और 'ग्रामसन वर्ते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होगा।'' रेरी में अगर ग्रामदान दिनाइट शे रेरी में अगर प्रामसन वर्ते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होगा।''

प्रामदान वरत है, ता उनका कार अवर नहां होगा।"
यात्रा की यह वाणी आज बिहार के सारे आकाश में मूँज रही है।
२८ सितम्बर को जब ये छोटा नागपुर प्रदेश के पलामू क्लि के सुरुष
स्थान टास्टनगंज में पहुँचे, तो ये दर्द-भरे शब्द हहे। सन्तोष की बात है
कि उनकी तीनता का अवर मिनों पर पड़ रहा है और काम में तेजी
आ रही है।

### प्टानिंग प्रामाभिमुख नहीं है

देश भी प्लार्निम भी स्थिति पर तुःग प्रस्ट करते हुए वादा ने कहा कि "आज सरकार भी प्लार्निम मामामिनुस्त नहीं है। प्रामदान के लिए तीन साल पहते एक भरोड़ रुपया मंत्रू किया मया था। आज उसकी पीमत ३५ लात होगी। क्या चाटते हो उस पैये को है जहाँ २० हजार परोड कपया राज्यं होता है, वहाँ वेचारा एक करोड क्या मानी रतता है है मैं तो उसे लेना भी नहीं चाहूँगा। वीव हजार में से एक ! यानी बड़े माना में घर में पोटो के पीछे मल्छर वे लिए जितनी जगह दी जाती है, फानिंग में प्रामदान को उतनी ही जगह दी गयी है। एक नैतिक आल्दोलन, एक नैतिक शक्ति के पर हि पितनी विडम्बना है! हमारे देश के अल्वा कहाँ ऐसा नहीं होता होगा। हम चाहते हैं कि सरकार के फानिंग का रंग बदले, वह ग्रामाधार बने, प्रामाल्य बने और हजारे-इरोडों रुपया देशत के लिए रार्च करना पढ़े।"

लातेहार में इमारा निवास एक टीचर्ण ट्रेनिंग-कालेज में या। बाधा ऐसे स्थानों को विनय मन्दिर की सभा देते हैं। बोले: "शिक्षा के तीन मन्दिर होते हैं—एक तो 'विष्या मन्दिर', जहाँ वच्चों को शिक्षा देते हैं। दूसरे विवेक मन्दिर', िन्से आजक कर्नलेज नाम दिया गया है। और तीसरे शिवर्ष ट्रिनिंग के स्थान, ये 'विनय मन्दिर' है। अपेक्षा की जानी हैं कि आज कर जो सर्वोदय विचास है, उसका पढ़े जच्छी तरह अध्ययन हो। नहीं तो क्या विनय पायगे हैं समाज के एकरस बनाना है, केंजनोजा नियाना है, वह साथ यहां सिरांश जावना, तभी शिक्ष विनय-सम्पन्न और विनीत होकर समाज की सुरु सेवा कर सकेंगे।"

# आदिवासियों के लिए पॉच काम

दोपहर को विभिन्न पक्षो के कार्यकर्ताओं, सरकार्य अधिकारियो और सर्वोदय मिम्यो के बीच बोल्ते हुए बाबा ने वहा कि ''क्यास लेना पेस-रिक्स ( paosis-m ) नहीं है और न कर्मयोग आप्टीसिन्स ( optimism ) है। असल में तो सन्यास माने क्वायटिन्स ( quietism ) और कर्मयोग माने एक्टिविन्स ( no tivism ) है।''

राप की रूपा में बाबा ने हाथ की वाँच ऑपुलियाँ विनाते हुए पाँच बात आदिवासियों ने सामने रसी "१. जर्मान सवनी है, २. मनसन खाना है, ३. कपड़ा बनाना है, ४. शराव छोड़नी है और ५. भगवान को नहीं भूलना है। ये पाँच बातें आप याद रखें और उन पर अमल करें तो गाँव का गोकल बन जायगा और चित को शान्ति मिलेगी।"

इसके याद राजा लोगों का हवाला देते हुए कहा कि "मुझे इनमें बड़ी उम्मीद थी। अगर ये राजनीतिक पक्षों में न जाते, तो इनकी बड़ी ताकत बन सकती थी। राजा यानी सारी प्रमा के सेवक और पार्टी यानी टुकड़ा, अगर राजा पार्टियों से अलग रहते, तो उनका बचन बढ़ता, लोकप्रिय बनते और प्रतिद्धा मिलती। लेकिन राजनीतिक आशंखा रहती है, इसलिए कुछ कांमेस में गये तो कुछ अन्य पार्टियों में। जो भी स्टोटेन्यड़े राजा हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे पक्षों से मुक्त हो जायँ, तो सेवा कर सबेंगे।"

# खाते हैं, तो खिलाइये भी

रौंची जिते में एक दिन पड़ाव था—रौंची शहर में। वहाँ याथा ने कहा कि "आदिवादियों भी भाषाओं में उनका प्रवचन प्रकाशित होना चाहिए। ईलाई-मिश्चनित्यों ने उनके हाथ में किताब दी और उन्हें किताब का अधिकार दिया। अगर हम उन्हें किताब देते हैं, तो उनमें गाँक प्रकट होगी।"

दोषहर को एक भाई ने सवाल पृष्ठा कि वर्तमान युद्ध के वातावरण में कितनी शांक युद्ध में लगानी चाहिए और कितनी शांमदान में ! यावा बोले : 'इनके बचाय पृष्ठना यह चाहिए कि वर्तमान वातावरण में युद्ध में कितनी शिक्त लगानी चाहिए और साने-पीने में कितनी ! क्यार आपका साना पीना लगा है, तो क्या गरी में का न चहे ! साते हैं, तो स्था गरी में का न चहे ! साते हैं, तो सिक्त में में में में में में युद्ध साई होगा, मुने कोग कमा दिवान नहीं है, तो गाँव-गाँव में युद्ध साई होगा, मुने कोग क्यायत साई कर देंगे ! स्थलिए सामदान सेकेट फ्रंट और प्रतिस्ता के लिए सामदान है।"

तीन बने विहार के राज्यपाल भी अनंतदायनम् आयंगार बावा है

मिलने आपे। उन्होंने नहां कि "क्ल मैंने निहार प्रामगन आहिनेस पर इसाधर कर दिये हैं और वह राष्ट्रपति की स्वीइति के लिए गया है।" वाबा ने इस पर खुशी जाहिर की और उन्हें कल्याद दिया। यातचीत के दौरान म राज्यपाल बोलें कि 'इस समय देश के लिए मैं दो चींलें बहुत जररी मानता हूँ—एक तो अनाज की पैरावार यहनी चाहिए, दूसरे देश की सुरक्षा होनी चाहिए। इसने लिए यह जरूरी है कि सबको लाजिमी तौर पर भीजी तालीम दो जाय।" यात्रा योखे: "मैं आपसे सहमत हूँ। लेकन जहाँ तक लाजिमी भीजी तालीम की नात है, मैं मानता हूँ कि वह वैकल्पिक (आप्तानक) राती जाय। और जैसा इन्लेक्ट में है, कासेश्य आब्लेक्टर की सुट दी जाय।"

#### क्रान्ति वनाम कोटा

शाम की सभा की अध्यक्ता राज्यपाल में ही की । सभा म आदिम जाति सेवा मण्डल के सुमसिद कार्यकर्तो थी नारायणजी ने ५ मामरान मेट किये और ६ महीने में १०१ मामरान का कोटा पूरा करने के कहा। अपने प्रयक्तन में बाता योज कि 'मुझे कोटे की बात सुनर अध्यत दया आयी। हुणा करने यह काम आप मत कीजिये। इस जिले में तीन हजार से ज्यादा गाव हैं, उसमें १०० मामदान होना क्या माने रस्तता है १ आपको दर्शन नहीं है। यह माति का माम है। १०० मामदान १९०० मॉर्थो की मार राययो। चारों ओर गरम गरम हवा हो और एक गॉव की आप ठटा रसना चाहे तो नहीं रस ककते। अब कहते हैं कि लोटा पूरा करेंगे। धिक्तार है उम्हारे कोटे को नोटे से माति मार्स होती होती तो तब होती है, अब मायना प्रवालित होती है। यह माति कार्य है।"

इज्ञारीबाग में जब बाजा पहुँचे, तो सुख्यमती श्री कृष्णवस्त्रमताबु स्पान्त के लिए फीजूद गे. वे चूनी नाम. जे बहनेवाले हैं। स्रोम्यूर के जिला कामेस के अध्यक्ष श्री पुनीत बाजू ने पूछा कि "स्वराव्य के बाद राजनीतिक लोगों का चरित्र इतना क्यों गिरा है!" वाबा ने कहा कि "हम मिरे हैं, वह बीरुने से ही मनुष्य निरता है। इनल्प्य झारुनों ने कहा कि "तु इक है।" कि लगता है कि हम गिरे हैं, वह सिरा नहीं है। तिहार में कांग्रेस में जो चलता है, उसे 'बोगस' कहते हैं। दूसरे मानों में मी बड़ी हालत है। फूर्क इतना ही है कि बहाँ बोगस करेंगे तो कबूल नहीं करेंगे! बोगस काम की कमी न बंगाल में है, निवहार में, न आत्म में, न उत्तर प्रदेश में। विहारवाले इनकार करने की बजाब यह कह देते हैं कि दूसरों ने भी तो किया है। इसल्पर यह बजाब यह कह देते हैं कि दूसरों ने भी तो किया है। इसल्पर यह बजाब यह कह देते हैं कि दूसरों ने भी तो किया है। इसल्पर यह बजाब मह ने निकाल होशिय ।"

## कल्पना-शक्ति और हृदय-शक्ति

शाम की आम सभा में वावा ने वहा कि "आज की दुनिया में जो तरह-तरह के सवाल है, उनके पीछे एक हो चीज है। वह यह कि मनुष्य की कल्पना-राक्ति यह गयी है, लेकिन हृदय की शक्ति नहीं बढ़ी है। शुद्ध जिटनी विशाल हुई है, उतना हृदय नहीं। सारा समझ विकस्ति हुद और संसुवित हृदय का है। हमी कारण जीवन में विस्पाति पैटा हुई है। पशुओं के जीवन में विसंपति नहीं, मुखंगति है। उनका दिमांग स्टीटा आर्थ दिल भी स्टीटा होता है। लेकिन अमेजी में कहावत है कि 'एक सन्तुष्ट मुक्तर होने के बजाय में असन्तुष्ट सानेटीज ( मुक्तरात ) होना पसन्द करूँगा।' इसलिए हृदय को विशाल बनाना होगा, दिल का पैमाना चड़ा करना होगा। हसी वजह से प्रामदान की मेरी भांग है, जिसमें प्राम को परिवार का स्प

गाधी-वयन्ती के दिन हम लोग हजारीयाग किले के चतरा जासक मुकाम वर थे। यह स्वरिटियोजन था गदर मुकास है। एक जमाने में, अंग्रेजी राज में छोटा नागपुर की गीमध्नरी का येन्द्र भी यहाँ बना रखा गया था। बाबा अपनी पिछली विहार-मात्रा में यहाँ नहीं आये थे। दोपहर वो २ बजे जिले के करीत १५ कार्यमर्चा वावा ने पास जमा हुए । यात्रा ने कहा कि "हजारीवाग नाम है, तो कमन्ते कम एक हजार प्रामदान होना चाहिए।"

एक माई बोले : "हमे समय कम मिला है । बागू की शताब्दी तक कर देंगे।"

बाया • "राताब्दी तक तो पूरा विहार ग्रामदान में आना है। पिर, ग्राताब्दी वो कीन रहेगा और कीन नहीं ! स्थिति भी माट्स नहीं बया हो जाय है जीन से मुजाब्दा है, प्राफितान से मुजाब्दा है। अगर चीन और प्राफितान कहे कि शताब्दी तक हम चुठ नहीं करने दर तो ठीक है। इसिएए आपने १९ दिसम्बर तक यह काम कर हमा है। उस दिन हम कमरीदपुर में होंगे और बिहार के प्रोफ काम का स्थाक चेकिंग करेंगे। तो आपके जिसमे ७७ दिन सिल्दे हें।"

#### गाँवो पर संकट

इस यात्रा में शायर सम से ज्यादा भाले भाले लोग इण्टरगज की आम सभा में आये थे। बाता ने उनसे हाथ उठवाये कि कीन-कीन पढ़ना लिएना नहीं जानते। सैम्डॉ हाथ उठ गये। यात्रा बोले: "इसका मतल्य यह कि इसर शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ है। इसका यह अर्थ नहीं कि लोग शान नहीं रतनी। इनकी कितायी तालीम नहीं मिली, लेकिन अनुभम की तालीम मिली है। भगवान् ने प्रेम की तालीम का मुख्य इन्तजाम कर राता है, जो माँ ने उदर में ही मिलने लगती है।"

सभा में ही बाबा ने एक धागा लेकर दिखलाया। उसे बहा हाथ लगाया, वहीं हुट जाता। याबा दोले: "'इस धागे की तरह आब का गाँव है। जरा सा सुकावला होते ही वह हुट जाता है। आज गाँव को वृदील का, साहकार का, न्यापारी का, सरकारी कर्मचारी का, नाजार का—सकत सुकारला करता पड़ता है। उसमें हमारे माँव हार राते, भार रातते और हुट जाते है।" पिर साथा ने उस धागे को बट दे दिया और कहा कि "देखो, अब यह मजबूत हो गया और टूटता नहीं। इसी तरह अगर गाँव की प्रेम का वट दे दिया जाय, तो वह मजबूत बनेगा! गाँव में जितने घर हैं, उन सबको प्रेमरूपी वट दे देने पर ग्रामदान हो जाता है।

### मिल-मालिकों से

हामरी-तलिया सारे देश में अभरक के लिए मशहूर है। बाबा बर्से पर एक बढ़ श्रीमान, होरिल्सम के यहाँ उद्दारों योग थे। मजदूरों के महितिषि भी मिलने आये थे। यावा ने उनते पूछा कि "आपमें और मालिक में में में री नहीं?" मजदर-नेता चप-ते हो गये।

इसका इवाला देते हुए याया ने अपने त्यागतोचर प्रवचन में कहा :
"स्वराजन-प्रािन के बाद जितने नेता थे, ये तो राजनीति के झगड़े में फैरा गये
और बाड़ो लोग अपने स्वापं साधने में लगे । जिनका स्वप गया, ये खुदा
है और जिनका नहीं चया, ये दु-ती है। जो दु-ती है, ये अव्यन्त परनहिम्मत हैं और जो सुखी है, वे विषयासक, भोगाम्रस्त और अन्ये यन गये
हैं। दुनिया किथर जा रही है, हसका उन्हें भान नहीं। जो दु-खी है,
ये मार्च हैं और उनमें कोई हिम्मत नहीं है। आज देश में मजदूर है,
गारिक हैं और महाजन हैं। कुछ नित्तक जन यानी बाहाण भी हैं।
हम दन चारों को मिल्यान चाहते हैं, ताकि गाँव की शक्ति बने। हमारा
काम सरके हलों को जीवता है।"

दोनहर को हम लोग (कुणगाज मार्ट, कालिन्दी बहन, निर्मल आई और में )—एक छोटोंची गढ़ान देनने गये। यह दाई थी फुट गहरी थी। देना कि मबहुर्य भी हालत पहुत खिलाजनक है। करीब एक बने बहाँ से कोटे। ग्रमधी-तलेवा में पर-पर में अफ़्रक का बाम होता है। बुछ बड़े वारगाने भी हैं। यहाँ रगनों से आनेवारे माल को अच्छी एस बाट-माइ-कर विदेश भेका जाता है।

दोपहर को बार्यकर्ताओं की समा में बाबा ने कहा कि "मालियों मे

हमारी सलाह है कि वे अपने पत्ये का जी नक्ता हो, उसके बार हिस्से वरें—एक माल्कि का, एक मजदूर का, तीसरा घ-धा बटाने के लिए और वीया सार्वजनिक दान के लिए। इसके अलावा माल्किंगे से में दान माँगूमा कि घर एवं का एक हिस्सा वाचा के लिए रहां। बावा घत्ये में नहीं बैटता, लेकिन पर में बैटता है। घर में अगर ९ सानेवाले हों, तो दसवां बावा को समस लीजिय।?

भारत सेवक समाज के मजी भी मौजूद मे। बाबा बोले कि "भारत सेवक समाज में सारे जायत लोग हैं। जो जायत हैं, उनकी अगाना सम्भव नहीं। उनसे प्राधंना करें कि आप इस काम मे मदद करें, तो इस्में उनरी श्रुद्धि का अपगान होगा। इस्निए इम अपने बढ़ते जाते हैं और कही बाता की मुखु के बार सहेगा तो उस्की पुण्यतिष मनाने के लिए बुख आमदान का सक्त्य कर लेंगे। अभी तो बाबा की जन्म-तिथि पर दोर्गांयु की प्राधंना करते हैं, ताकि बाबा काम करे और इमें वह काम न करना पढ़।"

मन्त्री महोदय ने जाहिर किया कि सवा सौ प्रामदान हासिल करते।

## तिरस्कार, होड़ और मत्सर क्षेरडा हजारीत्राग जिल्ले का अंतिम पडाव था। वहाँ बाजा ने कहा

कि "बिहार में प्रामदान की हवा बन गयी है। अब लोगों के पाछ पहुँचने की जरूरत है। हमने जो साम उठाया है, वह दिल को जोड़ने-चाला है। अभी भारत पर सकट था, तो सारा देश एक हो गया। लेक्नि सक्ट के समय पकता तो जानकों में भी आ जाती है। तीन माल पहले चीन का आक्रमण हुआ, तो एकता हो गयी यी। उसके आत्रमा बापस लेने पर यहाँ एकता भी वापस के ली गयी। अच्छा हो, अगर अर एकता आगे भी कनी रहें। लेकिन हफ्के यह नहीं समझना,

चाहिए कि गाँव-गाँव में भेद, परक या सघर्ष नहीं होगा। एकता राने

के लिए कोई विधायक प्रयत्न (पाजिटिव एफर्ट) करने चाहिए। आज नीचेवाले के लिए तिरस्कार है, बरावरवाले से होड़ है और ऊपरवाणे से मत्तर है। इनकी जगह करुणा, मैत्री-प्रेम और आदरमाव आयेगा, तभी समाज मजनत वनेता।"

यह विपमता और दारिद्रच

छोटा नागपुर में ५ जिले हैं। उनमें से पलाम्, राँची और हजारीसाग में तो इर वक यात्रा हुई और वाकी हो जिले मे—सिंह्मूम और
धनवाद में दिस्तर में होगी। यह इलाका संपत्ति के लिहाज से बहुत
मालदार हैं। वहाँ तरहत्तरह को खाने हैं। छोकन उत्तर्ग ही यहाँ विषसाता और मानाक दारिद्रय हैं। वाहरवाले जो उच्चोग या व्यापार के
लिए आते हैं, वे स्थानीय निवामियों से अलग हो रहते हैं। कभी उनसे
समस्स होने या उनको अपनाने की कोशिश्र नहीं करते। इस क्षेत्र के
आदिवासी कय तक यह शोपण वरदास्त करने, कहा नहीं जा सकता।
दुमोय्य से मानदान या सर्वेदय का सन्देश भी उनके पास ठोक नहीं
पहुँचा है। वैधे यह हलाका प्रामदान के लिए सहुत अतुकुल है, सर्वोक्ति
सर्हों जमीन की स्पतिगत मालिकी का रिवाज ही नहीं है। सर्वेदियप्रेमियों के लिए स्प्रेस्टा नापुर वहुत बड़ी सुनीती है।

"देवघर तो हमारे देश का बहुत बड़ा तीर्मस्थान है! नाम भी स्रका 'देवघर' है। जारिर है कि यहाँ का हर घरवाला अपने घर को अपना नहीं, ममवान् का घर मानता है—'देवघर'। मैं भी यही बात समसता हुआ देश में ११ १४ साल ते घूम रहा हूँ कि माई, जो गाँव की जमीन है, वह मगवान् भी है। उस पर विनिश्ची मालिकी नहीं हो समती। हर गाँव देग गाँव है, हर घर देव-घर है, हर राष्ट्र देवसार है। यह समझने को बात है और निज्ञान के इस सुग में बह बहुत जस्ती है। अब छोटी-छोटी करणाएँ नहीं टिक सकती। मैं आशा करता हूँ कि सथरल-परमना जिला, जो आदिवासी और पिछड़ी हुई जमातो का जिल्ला माना जाता है, देर जिला हो जायना। अगर वह देव-जिला हो जायन तो पिछड़ा नहीं रहेगा, एकदम 'अगुआ' यानी सारे दश के लिए मार्गदर्शक पनेगा।" इन शब्दों के साथ यावा ने १० अक्तूरर को स्थाल परगना जिले में प्रवेश करने पर देनपर की स्वागत-समा में अपने उदयार प्रकट किये।

#### पोद्दारजी के चिकित्सालय में

रास्ते मे चकाई से देवधर आते हुए ये बसीडीह में श्री महाबीरमधाद-जी पोहार के प्राञ्चतिक चित्रित्सालय मे उहरे। वहाँ १० मिनट तक समाधिस की हालत मे प्रवचन दिया। बाबा थोले: "वहुत खुशी की बात है कि इस पुष्पपावन स्थान में आने का मोका मिला। यहाँ बीमार्से की सेवा चलती है। सेवा स्वयमेव पावन है। इसके अलावा यह सेवा प्रश्नृति के सम्पर्क से चलती है, प्रश्नृति माता वे आधार पर चलती है। इसलिए इस सेवा की पावनता और बढ़ जाती है। कभी इभर के ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं, जिनको उपचार की जरूरत महसूस करता हूँ, वी उनको यहाँ का नाम सुझाता हूँ। यह स्थान मेरे प्यान में है। सारे भारत में इस तरह के कोई बीस-पचीस स्थान होंगे।"

महाराष्ट्र के असरावती किले के 'कुग्रधाम' की याद करते हुए बाबा ने कहा: "वहाँ की दीवारों पर एक यचन लिखा देखा— 'हम दवा देते हैं, लेकिन रोग मगवान दुक्त करता हैं।" कहते कहते बादा मीन हो गये और फिर एक दल्लेक बोले: "यस्य स्माग माग्रेण…" फिर मीन हो गये। इसके बाद बोले कि "फिरके स्मरण मात्र के खाबत मब्दोग मिट बाते हैं: "।" बाबा फिर मीन! ऑखों से अधुवारा वह निकती। दश्तें में मुख्य को आध्यं हो रहा या कि क्या बात है है लेकिन साफ जाहिर या कि बावा एकदम प्यानावस्थित अवस्था में थे और गद्मद

अपने यारे में उन्होंने कहा कि "आप जानते हैं कि मैं बीच-बीच में बीमार भी पड़ा हैं। कभी कुछ दवादवाँ भी ली है। लेकिन ज्यादावर दाल है, जितना हो चके। लेकिन आमह नहीं रहा। एक मुख्य के दो स्वभमें नहीं हो चकते। मैंने मुख्य स्वभमें यह माना कि व्यवादा जारी रहे। उसे कायम रसते हुए और बावों को करने को कीवादा की है। यह आरोप कि मैं अपनी अद्धापर कायम नहीं रहा, मुक्ष्यर लागू हो सकता है। लेकिन आसिर हम कीन होते हैं जो किसी आमह को सैमाल एकें। में तो मायवाद भी दारण में हैं। जैसे वह नवाता है, नावना अपना वर्डक मानता है। लेकिन जो सुख में दवार शीहे, उसका घवाव नहीं करता, बिक्क उसके लिए सामा-मार्थी हूँ।"

देवधर में ११ वने विहार के भृतपूर्व मुख्यमंत्री भी विनोदानस्य हा यावा से मिलने आये। वे बहुत निष्ठा के साथ प्रामदान के काम में रूपो है। स्वर गाँव-गाँव रावस १ हमरा अलग जगाते हैं। याचा से उन्होंने कहा कि "मुद्दों आधातुरूप समस्या नहीं मिली, लेकिन निराह्य नहीं हैं। होतों में उत्साह है और ठीक काम करके उन्हें दिखाना होगा।" बाम ने मुस्कराकर कहा "अगर यह जिला प्रामदान हो जाय, तो इसका अब मार्म है किसे देना होगा।" गाग ने खुद ही जवान दिया "कामराज को।" यह सुनकर सन्न हॅस पडे।

दोवहर को दो बने कार्यकताओं की समा में प्रश्तोत्तर हुए। प्यादा तर आध्यात्मिक थे। याता ने कहा कि "में नहीं मानता कि गुरू के रूप में कोई पूर्ण पुरुष मिल सकता है। पूर्ण पुरुष के अमाव में क्सी चो अपना गुरू मानने में मेरी श्रद्धा नहा। अध्यक्त रूप से महापुरुषों और सर्वसर्थों के प्रमाय का मुसे अनुभव होता है।"

#### समाजवाद या राज्यवाद?

शाम भी आम सभा में शुरू म श्री विगोदाराम् का न्यास्थान हुआ। जन्होंने करा कि "इस आन्दोरन से नये जीवन की रुद्दर आपी है। हम सवा के वह इत्तर हैं कि उन्होंने यह आन्दोरन चराकर एक नया सत्ता के वह इत्तर हैं कि उन्होंने यह आन्दोरन चराकर एक नया सत्ता रोल दिया। जिस इस का दिहार में वे आयोपण कर सुने हैं, उसके पर भी दिहार के रोगों को मिल्रमे। पचायता के कारण गाँव गाँव म कहता वह गयी है और छोटे-छोटे गाँव तरू में बड़े-बड़े झगड़े पहुँच गये हैं। जमादारी गयी, रेकिन सरकार की कर्मीदारी आ गयी। सामदान आन्दोरन इस सकट से इस बचायेगा।"

जिला सर्वोदय मण्यल में सवाजित श्री लक्ष्मोनारायण राय ने ५७ ग्रामदान पेरा किये और देवधर के व्यापारियों की ओर से विनोदाबायू ने ४००१) की थैली मेंग की।

अपने प्रवचन मं बाता ने कहा कि "बदनीयती के कारण नहीं लेकिन नागमझी की बजह से समाजबाद के नाम पर राज्यबाद आ रहा है। इस प्रश्नुचि को रोकनर मातिमय उपायों से जनतान्त्रिक समाजबाद लाने का माध्यम ग्रामदान है। विनोदात्राचु ने विस्वास प्रकट किया है कि इस जिले में हवारों ग्रामदान हो सनते हैं, जरूद होंगे। आपके इस ंबले में दो पंगु हैं, लेकिन दोनों समर्थ हैं। एक तो हैं मोती बाबू जो अन्य हैं, दूसरे विमोटाबायू हैं, जिन्हें आप देख ही रहे हैं। इनके लिए यहा सुन्दर स्थान जसीडीह में यना है। इन दोनों पर जनता की अब्ब हैं और हमारी भी अद्या है कि यह जिला आमदानी जिला रो सकता है।"

समा के बाद एक महीने के काम वा स्टाक टेकिंग हुआ। बाया की सिहार यात्रा को आज एक महीना पूरा हुआ। ध्वजाबाब, विनोदा-बाबू, विहार प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र निश्र और दुस्त अन्य मित्र भी थे। १४ सितान्यर को बावा पटना से निकले। तबने आज तक ३०१ प्रामदान हुए। बाबा ने कहा कि "इसमें एक द्यन्य और जोड़ने का है।"

दूसरे दिन सबेरे ६ वजे निकल्कर वाया सात वजे सारव पहुँचे। बहाँ मोतीबाबू मिछे। उन्होंने बावा के स्वास्त्र में ब्याच्यान देते हुए, पहा कि "विनोचा पेयल संत नहीं हैं, क्रान्तिकारी हैं, युग-परिवर्तनकारी हैं।

श्री विनोदावाचू ने १४ प्रामदान मेंट किये, जिनमें वमनगामा गाँव भी द्यामिल है. जिसकी आबादी दाई हजार के लगभग है ।

अपने १० मिनट फे प्रवचन में यावा ने कहा कि "यहाँ संताल लोग रहते हैं। इस खारे भारत को संताल बनाना चाहते हैं। सन्ताल माने मन्त्री फे मार्पत चलनेवाला। इसहा नमूता सन्ताल-प्राना में आप निल्मायेंगे। यह मेरी खास जाम्दर्युक्त मार्थना है। इसे पूरा करने में आप नालन लगारें।"

#### वादल हैं, तूफान नहीं

आज दोपहर को दो बजे वैया।पतायू घोरमारा पहुँचे। प्वजा-बायू के साथ वे बाबा से मिले। बाबा ने कहा कि "पोज के १० प्राम-हान इस महीने में हुए। इस गति से तो १० हजार के लिए तीन साल स्मेंगे। इसके माने हैं कि बादल ही आपे हैं, बुदान नहीं। बुदान को जगाना चाहिए।" इस पर यैथनाथवाजू ने महा कि "इस महीने में तो ज्वादा काम हो नहीं सता, क्योंकि ११ सितम्बर को पटना में आमदान मेंट किये ही गये थे। उसके बाद काम क्यों के समय नहीं मिला। लेकिन अब एक महीना पूरा यीत गया है और जगह जगह काम हो रहा है। मगवान् ने चाहा तो दूसरे महीने के अन्त में आपको कहीं ज्वादा अक्टा काम दिरलायी पड़ेगा।"

#### विलक्षण दुर्शन

सबेरे जब सारठ से बाबा घोरमारा के लिए निकल्ने लगे, तो वहाँ बाबा की मोटर में आगे के हिस्से में एक गोला पूर्ण के साथ संजीकर लगा दिया। उसमें सारठ में मिले हुए १४ प्रामदानी गॉर्बों के नाम की परिवर्षा भी थी। मोटर घोरमारा तक तेज गति से आयी। उस गोठे के से परचे हुआ में परम्प उडते रहे, लेनिन आश्चर्य की बात है कि एक मी क्या नहीं।

यावा ने इस चीज का हवाला देते हुए शाम को अपने प्रार्थना-प्रवचना में कहा: "इन चिट्ठियों के न पटने पर मेरे प्यान में आया कि ये जो प्रामदान वने हैं, वे नहीं टूटेंगे। इसका सत्तव मेंने रुप्ताया कि ये प्रामदान पत्रके हें। मुझे तो ऐसी चीजों से निल्क्षण दर्शन होता है। यह मुझे तक देता है। सत्तव यह कि शामदान का विचार पक्षा है। इस तरह एक-एक सचेत से यावा पोपण हासिल करता है। इसलिए यावा विल्कुल मजधूत है और उसे भाग ही नहीं होता कि बूदा हो यावा!" बावा ने मुदान हुरू किया पचपन साह की उसा मे। तो पचपन ने वाद वावा का वचपन ग्रुरू हुआ। बावा न सुदाप महसूस करता है, न जानी। विल्कुल भवपन सर्दास करता है।"

अन्त में उन्होंने अपील की कि "मामदान देनेवाले लोग दूसरे गाँव में जायँ, वे ब्यादा अच्छी तरह समझा सकेंगे। 'बग जाने बग ही बी भाषा'। समझना चाहिए कि अगर आसगर गैर मामदानी गाँव हैं और बीच में प्रामदानी गाँव, तो प्रामदान को सुरक्षा नहीं है। अपनी सुरक्षा का खवाल करके ग्रामदानी गाँवों के लोगों की ग्रामदान का काम बढाना चाहिए।" शाम को वैद्यनाथ बाबू ने बाबा से पूछा : "सुना है कि आपने शाम

का खाना बन्द किया है। हम लोगों को इससे बड़ी चिंता हो गयी है। इसका आपके स्वास्थ्य पर जरूर हानिकारक असर पड़ेगा।" बाबा ने जवाव में वहा कि ''मेरी माता ४२ साल की उम्र में गुजर गयी थी। उसके पाँच-छह साल पहले तक में उसके साथ रहा। वह आये दिन उपवास किया करती । लेकिन मेरे लिए उसने साल में तीन उपवास की इजाजत दी : शिवरात्रि, जन्माष्टमी और रामनवमी। जब मैं पृष्ठता कि 'मझे उपवास क्यों नहीं करने देवी !' तो कहती : 'तेरे उपवास के दिन आगे आयेंगे।' तो मैंने सोचा कि अब वे दिन आ गये। शाम को सर्वास के बाद न खाना जैन-माधना है और दोपहर को भोजन के बाट न साना बीद-साधना का अंग है। टेकिन मेरे न साने से स्वास्थ पर कोई अक्टर नहीं पड़ेगा, क्योंकि में विश्राम ज्यादा करता हूँ। सुराक घटायी है तो नींद बढ़ायी है।"

अगले दिन घोरमारा से ६ वजे निकलकर ६४ मील की मजिल तय कर बाबा सारे ब्याट बंजे जामताड़ा पहुँचे। एक बालेज में निवास था। स्वागत में आये लोग बहुत ही अन्यवस्थित दंग से बैठे और साटे थे। बाबा ने केवल पाँच मिनट मीन प्रार्थना करायी।

सफलता से सफलता की ओर

दोपहर को कार्यवर्ता सभा में मोतीवाबू ने पृष्टा कि "इस मुद्रा-दस्था में होने के कारण आपनी धामदान को प्राप्ति या अन्नानि पर हुपै-रिपाद का होना समझ में नहीं आता ।" यात्रा ने मुस्हराते हुए बनाव दिया कि "नइ चोज मुझ पर लागू नहीं है। मैं साधारण मनुष्य ही हैं, विद-पुरुष नहीं । आम आदमिनों से ऊँचा नहीं, थोड़ा अलग जरूर हैं। यह इम्बरिए कि अगर धर्मामीटर की अपना बुगार हो, हो दूसरे का पुरार नहीं नाप सकेगा ।" आगे चलकर बाबा बोटे कि "हमारा बाम

असम्बन्ध से सम्बन्ध ( Falure to success ) के तरीके से नहीं, मिल्क एमरुवा से सम्बन्ध ( Success to success ) के दम से चलना चाहिए। अगर इसमें असम्बन्ध मिली है, तो आप प्राया में पीछे चलनेवाले पासल कहे जायेंगे। सम्बन्धता मिली तो अकल्वाले कहलायेंगे। इसिल्ए जीर लगाइये।"

# आव की हालत

शाम की आम सभा में बावा ने चेतावती दी कि "१८ साल के स्वराज्य के बाद भी हालत केंभली नहीं है। उनको समझना चाहिए कि अगर नीचे का तत्ला गिर गया तो ऊपर का तत्ला टिक नहीं पायेगा। आज जी हालत चल रही है, अगर वह जारी रहेगी तो सब परे लिये अच्छे लोग हारों में चले जायेंगे और गॉव में निर्मात और आशिशित लोग गच जायेंगे, जो भूमिबानों की स्था पर निर्मार रहेंगे। यह बढी भ्यानक स्थित होगी। अगर देश को बचाना है, तो यह स्थित बदली चाहिए। इसका उपाव ग्रामदान है।"

१३ ता॰ को रास्ते में रातागा गाँव में 4 मिनट के लिए प्राग्न टहरे, जो याबा की गाडी के ट्राइवर श्री मुर्लीमनोहर की जम्मपूमि है। वहाँ उनको थैली भट म दी गयी। उसके बाद पालजोरी गाँव पर कहे, बहाँ ६ ग्रामदान मिटे। उनने गधाइ देते हुए याबा ने कहा कि "आपको दूसते गाँव में जाकर ग्रामदान हासिक करना चाहिए।" स्वा आठ उने बाबा हमरा पहुँचे जो जिले का मुख्य स्थान है।

दोपहर को एक माई ने पूछा कि "आप अगर विदेश आयें, तो सर्वोदय का प्रचार अच्छा होगा।" वाबा ने कहा कि "इनका मतरूव यह है कि बारा चाहे परदेश जाय चाहे परलोक, लेकिन निहार से इनका पीछा छोड दे।" यह मुनकर सभी हुँस पड़े।

हिन्दी की उन्नति का मार्ग

एक सवाल हिन्दी पत-पतिकाओं के बारे में किया गया "ध्यापारिक

हैं ?" बाबा ने कहा : "अगर साहित्यिक पैसे के शिकंजे में आ जाते हैं, वो उनका उतना ही मूल्य समझना चाहिए । क्या तुलसीदास को, क्या कवीर को, उन्हें किसी व्यापारी ने पकड़ा था या किसी राजा के वश में वे आये थे ? आजकल के साहित्यिक फिसी पेपर या सरकार की पालिसी के अनुसार लिखते जाते हैं । उनकी अपनी कोई हस्ती नही है । भारत में

प्रिंटिंग प्रेस सौ साल से हैं । इस अरसे में हिन्दस्तान में कौन ऐसी पस्तक निकली. जो तलसी रामायण की तरह चली हो। इन किताबों की हस्ती नहीं, कोई स्थायी मृल्य नहीं । हिन्दी तब उत्नति करेगी, जब उसमें प्रतिमा-संपन्न, स्वतंत्र-बुद्धि के, यैशानिक दृष्टिवाले कवि और टेखक निकलें। मजे की बात यह कि विद्या के प्रेमी सरस्वती की बजाय लक्ष्मों की उपासना करते हैं। अगर वे सरस्वती की अनन्य भक्ति करते और रहकी की तरफ देखते तक नहीं, तो उनका असर पड़ता। लेकिन जब लक्ष्मी की तरफ देखेंगे तो रूक्षीवानों द्वारा उनको खरीद रेना स्वामाविक है।" द्याम की प्रार्थना-सभा में ४ प्रामदान दिये गये । सबेरे के ६ मिला-कर १० हो गये। ग्रामदान के संकल्प-पत्र एक नौजवान ने पेश किये. नाम है शिवलाल माझी मालपहाहिया। उसने कहा कि "मै बाबा की अपना जीवन-दान करता है और यह भीतिक दारीर भी अर्पण करता हूं।" इस क्षेत्र से संसद् के सदस्य श्री प्रभुदयाल हिंमतसिंहका ने आस्वासन दिया कि प्रामदानी गाँवको व्यापारी मदद देशे। ७४ वर्षके होने पर भी भी प्रभुदयालजी में नवसुवकों जैसा उत्साह है। पिछले ५५ साल से सार्वजनिक सेवा में लगे हैं। देश की अनेक शिक्षण और

मामाजिक संस्थाओं से उनका सम्पन्ध है। प्राकृतिक चिकित्सा में उनकी विरोप रुचि है। बाबा की यात्रा में संधाल परगना के आर्टी पडावीं पर

ये माथ रहे और इस मबकी चिन्ता रखते थे।

### छह प्रतिशत घटाव

अपने प्रवचन में बाया ने हुमना नगरी व निवासियों से सी सेववां ही माँग की और व्यापारियों से अपील की कि "प्रामसमा मे शामिल हों, अपनी आमदनी का ४० वाँ दिखा हर साल द और अपनी बुद्धि तथा निपीजन शक्ति का भी लाभ उसे र। इसके अलग्बा माम विचास के लिए बजों मी खुशी से द। और इस कों में सुद होने की बजाय ह प्रतिशत पटाव रवीचार कर। यानी १००) वें और सालगर नार १४) वापस लेकर कजा चुकता मान लें। ऐसा वरने पर भारत में आर्थिक झाँचि के साथ साथ अध्यासिक झाँचि भी होगी। व्यापारियों को इससे आदिक समाधान होगा, उनकी प्रतिश्वा वहेगी और वे सचमुच समाज के नेता या महा अन वनमें।"

अमला पडाव महेरापुरराज म था। श्री विनोदाबाबू पहले से मौजूद थे। न्नेचे प्रयास से इस क्षेत्र मे पडाव पर १७ ग्रामदान मिले। वैद्यानाथधाम के ट्रस्टियों से

बद्यानाथभाम क द्रास्ट्या स स्वागत प्रवचन म वाया ने क्हा कि "आज मेरे प्यान म आया कि इस जिले पर वैद्यानाथभाम का राज्य है। कुल लोगों को माख्म होगा कि देशनाथभाम में जगनाथपुरी जाने का रास्ता रानी अहिल्यावाई होल्कर ने अपने निज्ञी राज्य से यनवाया था। उस जमाने म ये सारे तीर्थरभान लोक-चेना के प्रते के केन्द्र से और वहाँ पर आगी लोग जमा होवर आपस म विचार विनामय भी करते थे। ये जान केन्द्र, भी कन्द्र, विचा क्रम से, लेकिन अय ये पुराने पुष्य को वेचकर रात रहे है। इसलिए हम चाहते हैं कि हन तीय-स्थाना की हस्ती यनी रहे और येजनाथभाम ग्रामदान के काम को उठा ले। यह समानान का काम है। इसले लोगों को स्थान की मेरणा मिलेगी, पुरुषार्थ जाएत होगा। यह नाम सकते जोटनेवाला सारित होगा। वैद्यानाथभाम पर लोगों की बहुत अदा है। अगर यहाँ के द्रस्टीगण इस काम को उठा लेते हैं, तो उस काम को श्रेष मिलेगा और लोगों नो भी वल मिलेगा।" दोपहर को कार्यकर्ता सभा में जब पूछा गया कि "संस्थाओं में कुछ दिनों में बहुत-से दोप था जाते हैं। उनका इक्षाब क्या है!" यावा ने चवाब दिया कि "दोप हर चीज में आता है। इसी वजह से पर में रोज हाडू रुगाते हैं, शरीर को रोज स्तान कपते हैं। इसिट्य संस्था की करत पड़ने पर बनाया और जरूरत खत्म होने पर उसे बन्द कर दिया। बनाया, मिटाया। मैंने आज सबेरे ही चैतनाभवाम की मजबूत करने का मुझाव दिया। अब अगर वे मामदान को उटा सेते हैं और सी कार्यकर्ता तैयार करते हैं, जो उनको तरफ से जिले में घूम रहे हैं, तो फिर से एक दफा संस्था जायद होगी। नव-जायति आयेगी।" प्यान-चिन्तन के बारे में बोलते हुए बाया ने कहा कि "मुख्य सरहु है चित्त में दिकार न हो। चित्त को निर्मल करने की प्रतिया हुँदुनी चाहिए, न कि एकाप करने की। चित्त को निर्मल करने की प्रतिया हुँदुनी चाहिए,

#### आदिवासियों में प्रगति की सम्भावना

शाम की आम समा में गाँव के मुरित्या शेख नायवजान ने कहा कि
"इस इलाके से १७ प्रामदान याना को ११ सितम्बर की पटना में दिये
गये, आज फिर १७ दिये जा रहे हैं और आगे १०० प्रामदान का हम
जहद करते हैं। हमें सब पार्टियों और जमारों का सहयोग मिळ रहा है।"
अबसे प्रार्थना-प्रवचन में याया ने कहा कि "आज हम आदिवासी

अपने प्रार्थना-प्रवचन में याया ने कहा कि "आव हम शादिवासी क्षेत्र में आये हैं। आदिवादी भाइयों की बुद्धि कैकड़ों क्यों के एती हो मीं। विश्व क्योंन में अगर रोती करते हैं, तो यहुत ज्यादा प्रस्टल होगी। अगर आदिवास्त्रियों भी अच्छी होगा मिन्ने, तो बहुत बड़ा परिणाम आयेगा और उनकी बुद्धिमत्ता कारूणों की बुद्धिमत्ता के। मात करेगी। मारूणों की बुद्धि पर तो कैकड़ों पनों से हरू चरू रहा है। ये उससे बीनशीन पस्त्रलें लेते हैं। यह अपना स्था को जुझी है, ज्यादा महीं निकल्वा। मारूणों की मेरी स्लाह है कि बुद्धि को ज्या एती रर्पें, योडा परिक्रम करें। पाँच-पनीस साल भी अगर परती रर्पें, तो उसके बाद की पीढ़ी में अच्छी पसल आयेगी। ब्राह्मण मेरी बात मानें वा न मानें, उनकी मर्जी की बात है।

महामारत व्यासजी ने लिया है। व्यास का धर्म है, विद्याल बुद्धिवाल । वेदव्यास प्राज्ञ पुरुष थे। उननी माता आदिवासी थाँ। यह मैं विनोद नहीं कर रहा हूँ। मतल्य यह कि उनमें दो 
सरकार इकट्टे हुए थे — ब्राह्मण की परस्परा थी और आदिवासी की 
ताजगी भी। इघर से शुद्धि का सचार, तो उघर से प्राण का सचार! 
मेरा विद्यास है कि आदिवासियों को अगर उपनिषद् और आधुनिक 
विज्ञान पढ़ाया जाय तो इस क्षेत्र में महाजानी पैदा होंगे। ब्रह्मविद्या उन्हींके लिए है। इस क्षेत्र में गाँव-गाँव में अवण-वर्ग सोट जाई। मेरा 
आदर्श है कि आदिवासी लोग उपनिषद् के मत गा रहे हैं और रोतो 
वर रहे हैं। ऐसा आदर्श वहां यहां यहां करना होगा।"

१५ तारीस को सबैर रास्ते में एक आमदान दिया गया। ठीक आठ बजे बाबा नीनिहाट पहुँचे। अपने स्वागत भाषण के उत्तर में उन्होंने कहा कि ''तारिखीह में जो आरोम्य-मेन्द्र बना है, वहाँ ज्यादातर कहे और बजनदार लेग जाते हैं। बजन मटाने की विद्या में बहुंबाले प्रयीण हो गये हैं। हमें लगा कि जातिकी की शासाएँ गाँव-गाँव में हो। मब सामदानी

है। हमें लगा कि जिसेशीह की शासाएँ गाँव-गाँव में है। एवं आमरानी गाँव नहीं तो कुछ में तो जरूर हों। वहाँ उपचार के ऐसे तरीके बताये जाय कि विसान और मज़दूर रोतों में काम कर सकें ओर उपचार भी। सशोधन का नया दालान खुल जायगा और सारे भारत में प्राकृतिक जपचार फैकना आसान होगा।"

### ध्यान और धर्म

दोपहर को वार्यकर्ता-समा में बावा ने कहा कि ''प्यान एक शक्ति है। इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। आध्यात्मक साधना तब होती है, ज्य चित्त मगबान् को समर्पित होता है। चित्त का धर्म तो दोडना है। लोगों ने मगबान् की कुछ ऐसी कस्पना कर रही है, मानो वह समाज से अलग हो ! जब चित्त में अनेक चीजें भरी हैं, तब मगवान वहाँ कैसे बैटेगा !"

भीनिहाट से बाबा सबेरे ६ वजे निकले । एक ही वण्टे का रास्ता या, पर १५ मील चलने के बाद गाड़ी कुछ खराब हो गयी और पीठें कोई दूसरी गाड़ी न रहने के कारण पैरियाहाट गाँव में रकना पड़ा 1 बाबा वहीं उतरे और गाँव के स्कूल में चले गये। योड़ी देर के अन्वर कार्य लेगा की जात हो गये। बाबा ने उनसे कहा कि "ईस्तर की बीजना हमें इस गाँव में ले आयी है। अब आपको इस गाँव का प्रामदान करना चाहिए। बाद में एवा चला कि एहठे हमी जाह पड़ाव रखा गया था, पर बाद में बदल दिया गया। वहाँवालों को स्तोप रहा कि पड़ाव बदलने के बावजुर बावा का दर्शन और वाणी सनने का मौका मिता।

### फसल तैयार है

पीने आठ वने बादा गोड्डा पहुँने। इस इलाके मे यह एक वहां करवा है। बादा ने स्वागत-प्रवचन में प्रभुईसामसोह का उद्धरण देते हुए कहा कि पसल तैयार है, लेहिन काटनेवालों की कमी है। ईसा को तो काटनेवाल साथी कम मिले। लेहिन अब यह कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं यहां बड़ी आदा से आपा हूँ। मुझे मरोसा है कि आप थोड़े में संतोप नहीं क्रेंगे। जब तक पूरा काम नहीं होता, चैन नहीं लेंगे। 'सम काज कीन्हें विता मोडि कहीं विश्राम।'

रोपहर को कार्यकर्ती-समा में बोळते हुए बाबा ने कहा कि "अगर सैकड़ों मामदान होते हैं, तो मुखीवत जरूर खड़ी होगी ! हजारों होते हैं तो मुखीवत कम हो जायगी। और अगर व्यालों होते हैं, तो एकदम मुखीवत तहीं रहेगी। च्लानिंग का नकदा बदलेगा और सरकार का भी नकहा बदलेगा। यह मान्तिकारी कार्यक्रम है।"

क्रोध, द्वेप आदि के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में बाबा बोले : "क्रोध एक निर्दोष रिपु है, एक उफान है ! लेकिन द्वेप बहुत खतरनाक चीन है और उसमें कोई दम नहीं। सार्वजनिक काम में लगे लोगों को दो बावों पर ध्यान सकता चाहिए। पहला यह कि जो काम वे करें, उससे उनकी सिच हार्वि हो। और दूसरे यह देखें कि उससे सदका मला होता है। इसने वजाय अगर वे दूस और मत्यर करते हैं, तो में उनसे पहुँसा कि से सार्वजनिक काम से हट जायें और निजी काम में लगे। हमें किसी तरह का अहकार नहीं स्वान वाहिए।"

#### आश्रमो के लिए सन्देश

आम सभा दे लिए जाते समय यावा श्री रमणी मोइन झा 'विमल' वे आश्रम में गये। वहाँ पाँच मिनट ठहरे। इस आश्रम की स्वापना श्री जवप्रकाश बायू ने अक्तूबर १९६५ में की थी। आश्रम के बारे में जब विमर्जी ने सन्देश माँगा तो बाबा ने लियकर दिया:

"बाबा के आशीर्वाद—

- (१) फिल्हाल आश्रम में बैटने का मौका नहीं। पूरा गोड्डा प्रराण्ड शामदान में आ जाय, सचाल प्रगना शामदानी बन जाय, तो वह मौका आ सकता है।
  - (२) आश्रम के लिए कर्जा नहां निकालना चाहिए। —विनोध का जबजगत।"

शाम की आम सभा में ५७ शामदान दिये गये। उन्हें पेरा करते हुए श्री शुद्धिनाय शा, एम॰ एड॰ सी॰ ने कहा कि "अभी तो धीमी भोमी बचार वह रही है। फिर त्पान आपेगा, जिससे आर्थिक विपमता और राजनीतिक जडता मिटेगी।"

#### शामदान से भामप्राप्ति

थ्री विनोदा बाबू ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि "आज गाँव वेवल सरवारी कागज में हैं। गाँव में घर जरूर है, लेकिन गाँव नहीं हैं। आमदान होने पर गाँव आमसभा के पास आ जाता है। इसलिए यह आन्दोलन आमदान का नहीं, आम-आप्ति का है।"

अपने प्रथचन में बाबा ने प्रधानों को सावधान किया और कहा कि "वे शोषक जैसे काम न करें, बरना उनका मंबिष्य स्वतरे में है। प्रश्नन या मुखिया की सुख्नया होना चाहिए और जनता का मुख्य सेवक बनना चाहिए। उसका शोषण करना, जो अपर से चल्ला आता है, अगर चल्ला रहा तो उनकी जाति है। स्वतम हो जायगी। इस्लिए में उनसे अपील करता हूँ कि वे जनता के सेवक बन आयें।"

जिले का आसिती पड़ाव सरैयाहाट में था। यह मोड्डा से १४ मील की दूरी पर है। यहाँ वावा ७ वजे पहुँचे। स्वागत-प्रवचन में बाबा ने कहा कि 'खाल-आठ दिन इस जिले में हमारी यात्रा चलीं। सामने जो ओता बैठे हैं, उनमें से कई चेहरे हमारे परिचत हो गये हैं। हमालों ने कहा है कि सात कदम चलने से दोहती वनती है। हम तो आपके बाथ पात दिन रहे और अब दोहरी वन गयी। मैं आशा करता हूँ कि इस मैत्री को अनुभृति हम सवको होगी।"

आज काशी से श्री कुण्णाजभाई आये। उनके साथ श्री ए० टी॰ आर्यस्वजी भी ये, जो लंका में कई साल से रचनास्मक काम कर रहे हैं और यहाँ जेटिक सर्वोदय अमदान संघ के मंत्री है। अभी ये इक्ताइल से लीटते हुए दिल्लो आये और किर काशी से यहाँ गुटुँचे। उन्होंने बाब को लंका में आने का निमन्त्रण दिया। बाबा ने कहा कि "हमारी इन्छा यहाँ जाने की अवस्त है। लेकिन अभी निश्चयपूर्षक समत वस नहीं कर करते।"

दोपहर की सभा के पहले जिले के सन कार्यकर्ता जमा हुए और ढेट हजार ग्रामदान ग्राप्त करने का निश्चय किया। बाबा को उसकी स्वना दी गयी तो वे बोटे कि "यह टीक है, लेटिन यह नाहता ही है।" इस पर मोतीबायू ने कहा कि "आप इमे एक महीने का समय इस जिले में दीनिये, तो परा भीजन और तस्मै जरूर सिलायने।" बाया इँसते हुए बोले : "अभी तो इम नास्ते पर ही सन्तोप करने।"

### भारी गद्दारी

शाम की आम सभा में श्री बिनोटा वानू ने अपने मार्मिक भाषण में कहा कि "भारत की गरीनी हमारे स्वराज्य की माबना के साथ गहारी है। अगर हमारे देहात रेगिसान हो जावँगे तो, वहाँ की धूळ शहरों को मी रेगिस्तान नना देगी। वे भी आपमें और आप भी। इसलिए विहार में क्रान्ति होनी चारिए और वाया की जो माँग है, वह पूरी होनी चाहिए। उससे सचनी क्रान्ति होगी।"

आज २३ श्रामदान दिये गये। जिला सर्वोदय-मण्डल के मग्नी श्री ल्फ्मीनारावण राय ने सर पडार्वों पर मिले श्रामदानी का क्योरा दिया और बताया कि "कुल मिलाकर इस पाना में १९२ प्रामदान बाबा की दिये गये। इसने पहले पटना में ५० श्रामदान दिये गये और ८५ ग्राम-दान पुराने हैं। इस तरह जिले में ग्रामदानों की तादाद ३३२ हो गयी।

### शामदान में दोहरी शक्ति

अपने प्रवचन में बाबा ने कहा कि "दों सो बरत की गुलामी ने इस देश को एकदम दीन-हीन बना दिया। अब हमें दास्द्रिय मिटाना है और प्राम-स्वराज्य की स्थापना करनी है। सुरक्षा और उत्तादन बढ़ाना, दोनों चील एकस्प हो गयी है। अगर आप ग्राम-स्वराज्य की स्थापना कर तेते हैं और बाहरी आक्रमण रोजने के लिए सेना की जल्सत ही नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति का निर्माण करके आप सेना का निकटन कर सकते हैं। अगर आपकी सेना मजबूत करनी है, तो ग्राम-स्वराज्य की आवस्यकता है और अगर उसका विषटन करना चाहते हैं, तो मी ग्राम स्वराज्य आवस्यक है। दोहरी ग्रांक्र हतमें है। स्थानता है कि कांग्रेस और

दुसरी पार्टीवाले भी यह चीज समझ गर्ने हैं। इसलिए सदको विस्वास

होना चाहिए कि यह काम होनेवाला ही है। भगवान् कर चुका है। हमें तो खाली निभित्त मात्र बनना है।"

अन्त में बाबा ने कहा कि "आपने फिर से बुखाया है। आप अद्भुत पराक्रमी छोग है। साक्षात् भगवान् जो दोपराय्या पर रहना

चाहता है. उसे भी आपने अवतार होने को मजबूर किया। जोरदार अधर्म चलता है तो उसे आना ही पहता है। ऐसे पराहमी उन्हें दुवारा भी बुला सकते है। आप बुलाय और पूरा जिला दान करें तो वे अवस्य

आयेंगे। न ब्रह्मायें और पूरा जिला ग्रामदान हो, तो आपको परमधीर-चक्र देंगे। सभा के बाद प्रभुदयालजी हिम्मत्सिंहका ने दुमका के व्यापारियों

की तरफ से १७५१ रु॰ की थैली भेट की।

रात को जिलेभर के भित्रों की फिरसे बैठक हुई और आगे के लिए व्यूह-रचना की गयी l मोतीबाबू की तपत्था इस जिले का महान् आधार है। तन, मन, प्राण से वे आन्दोलन में लगे हैं और जरा मी चैन नहीं रेते । इस जिले का यहा सीभाग्य है कि श्री विनोदाबाव जैसी इस्ती का ग्रामदान में योगदान मिल रहा है। इन दोनों की वजह से एक नयी स्कृति का संचार हुआ है। हमें यकीन है कि संघाल-पर्गना

पुरा जिला ग्रामदान में आयेगा और सारा जिला देव-जिला बनेगा।

# सज्जनता को चुनोती

: १० :

"गाँव एक बनेना तो उसनी ताकत बनेनी और शोषण से उसे मुनि
मिलेगी। सरकार इस शोषण से आपमी निकालने में असमयें रही है।
यह आपको खुद करना होगा, जिसके लिए प्रामदान का कार्यक्रम है।
या ध्रिय नावत हो सकती है, अगर यही भगवान को मज़र हो। जैसा
कि चीन में, स्त्र में हुआ, नहीं भी कल्लेआम होगा और छोटे लोग वहा
का सभाया करेंने। मुझे उससे हु स होगा, लेकिन आज वी जो स्थित
है, उसनी अभेशा कम होगा। आज जो चल रहा है, वह स्टेटस्झो (जैसे
के लेसे) में एसद नहीं करता। नीचेवाले सदय दवाये जा रहे हैं और
उनका शोषण हो रहा है। उनने साथ यह जो कायम की हिमा चली
आ रही है, वह बरदाहत के नाहर है। एक सैलाव आयेगा और स्मृती
मानित मे सबको ल्पेट लेगा। इसला दु रा तो बाम को होगा, उसे
देखने के लिए बह जीवित नहा रहेगा। अहिंसक दग से मानित हो, इसके
लिए अपनी जान दे रेगा। है लेकिन आज भी हालत देखते हुए उसे
अति दु रा नहीं होगा। इसलए हम कहना चाहते हैं कि गाँव के लोगों
को मेम से परिवार बनाकर रहना चाहिए।"

कोसी-क्षेत्र की यात्रा के दौरान म सुपौल की नगरी में शाम की सार्वजनिक सभा में बाबा ने ३० अक्तूरर को ये उद्गार प्रकट निये। इससे उनके अन्दर जलनेवाली आग और उनकी वेदना का बुख अदाज मिलता है। आज इम अधिकाय बरे हुए हैं और हिम्मत के साथ कदम उठाने में सकोच करते हैं। यावा की यह तुफान-यात्रा हमारे पुरुषार्थ और चेतना को जगाने के लिए आखिरी चीज है। अगर अव भी हम नहीं चेते, तो फिर जो न हो जाय सो योड़ा है।

विद्वार में भागलपुर का जिला बहुत प्रसिद्ध है। सन् '५४ तक यह हिमालय की तराई से लेकर गंगा के दक्षिण तक लम्या फैला चला गया था। फिर इसके दो भाग हो गये। उत्तरी हिस्सा महरपा जिला हो गया और वाफी भागलपुर। दोनों जिलों में अक्नूबर-नवम्बर में बावा की आठ दिन याथा चली। संधाल परगने के सैरपा पहाच के बाद १८ अक्नुबर को वॉका में पढ़ाच था। यह भागलपुर जिले के सदर सव-विवीवत में है।

### मार्क्स का चैठेंज 🔞

८॥ बजे बाबा वहाँ पहुँचे । लगभग पौन घंटे तक प्रवचन दिया और सामोपांग सारे विषय रखें । उन्होंने कहा: "अव भ्रम-निरसन हो जुका है और जनतात्रिक समाजवाद के लिए ग्रामदान से बटकर मार्ग नहीं है। अगर इसे नहीं अपनाते, तो आप खुनी कान्ति के लिए आवाहन देते हैं। ' 'पिछले १८ सालों में यह स्पष्ट हो गया है कि दिखी के आधार पर देश दिक नहीं सकता । दिल्ली तो बिल्ली है । देहात-देहात जाकर ग्राम-स्वराज्य स्थापित करना होगा । तभी पैटावार बढ़ेगी । अगर केवल बोलने से यह सकती, तो १८ साल में कितनी ही यह जाती ! मजदूरों की उपेक्षा करके भारत की पैदाचार नहीं यद सकती । इसे यह खूब समझ लेना होगा कि चीन का इमला याहर से नहीं, अन्दर से है। आज केरल, बंगाल और आन्ध्र के कुछ हिस्सों में इसका असर है। जहाँ-बहाँ भूख है, वहाँ-वहाँ सम्यवाद जोर मारता है। इस्टिए गरीबी दूर फरनी ही होगी। हमारा यह काम नहीं कि गरीयों की खेवा करते रहें और गरीबी कायम रखें। गरीबी मिटानी होगी या कम-से-क्षम जीवन की मूलमृत आव-इयकताएँ हर आदमी के पास पहुँचने की व्यवस्था करनी होगी। कायम के लिए गरीवी रखे और कुछ दान-धर्म करते रहेगे, यह नहीं चटेगा।

इसके दिरलाफ महासुनि मार्क ने चैलेंज पेरा किया है। इस जमाने में उत्तम चितन करनेवारों में दो मनीपी हो गये हैं: एक मार्क्स और दूसरे टालस्टाय। एक की प्रक्रिया मत्सर की है, तो दूसरे की करणा की। इसे दिरलाना होगा कि करणा और प्रेम के रास्ते से मरीबी मिटापी जा सरती है और उसीके लिए यह प्रामदान है।"

मागलपुर जिले में भूदान का काम अच्छा हुआ था। लेकन पिर कुछ मुस्ती आ गयी और लगता था कि प्रामदान की दृष्टि से शायद यह पिउडा रहे। सीमाग्य से यहाँ के नवगुवकों में स्कृतिं आयी और वे लग गये। उनके केन्द्र हैं प्रोपेसर रामजी सिंह, जो भागलपुर विश्व-विद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्राप्यापक हैं। शुन्नदिस्ती में कुझलतापूर्वक वे अपना काम करते हैं और क्या धिक्क, क्या छान, सभी के आदर के पान हैं। जितना समय भी बचा पाते हैं, वह सब्बन्धन्य इस झन्ति में लगा रहे हैं। नतीजा यह है कि तरलों की एक अच्छी सेना भागलपुर जिले में खड़ी हो गयी है और काम आगे यद रहा है।"

### वजनदार नेताओ से

दोपहर को बाँका की कार्यकर्ता-सभा में बाबा ने कहा कि 'हमने तो ममावान भी मेणा ने आन्दोलन छुक कर दिया है। पिर उन्हों प्रेरणा जिन-जिन पर होगी, वे इसे उठा लगे। मैं देत रहा हूँ कि बिहार में जो नेता हैं, सब बहुत बजनवार हैं। मेरा रयाल है कि इनको दो-दो महीने असिडीह के प्राकृतिक चिकित्सा-फेन्ट्र में रहना चाहिए। इतने चवन को शरीर पर हरदम रयने से प्राण शक्ति कुठित होती है। कुली के सिर पर बोझ चद मिनट के लिए होता है, लैकिन इनकी छाती पर तो चौतीयों घटे यह रहता है। किर शरीर का जगर चित्त पर पहला है। जिनका बजन ज्यादा है, उन्हें दीर्य-जीवन भी प्रात नहीं होता। उपचार करकें, काका करके वकन पटा दिया जाय तो स्टूर्ति आयेगी।"

शाम की आम सभा के समय बूँदा-बाँदी हो रही थी। डाक वगले के

बरामदे और भैदान में लोग टसाटस मरे थे! चार बने जब साया अपने कमरे से समा के लिए वाहर निकले, तो बरामदे के लोगों को खुले मैदान में जाने को कहा और खुले-खुहे सकेष में प्रवचन दिया! उन्होंने समझाया: "यहर माने सी घर हों तो दो सी परिवार! गाँव माने सी घर तो सी परिवार! के प्रवचन किया पर परिवार! के लिए सामदान का मतल्य है, सी घर तो एक परिवार! यह वात आवा-जगह समझाहये और मागलपुर को प्रामदानी जिला समादये।"

यावा के पुराने मित्र और भागलपुर जिला कांग्रेस-कमेटी के मंत्री श्री सिवाराम बाबू बाबा से मिले और उन्होंने ग्रामधान-जान्दोलन में लगते का बचन दिया। विहार के स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री राजेन्द्र नाम क्षा कि भी, जो इसी जिले के रहनेवाले हैं, मिलने आये और कहा जिल्लामान में योगदान करना।"

भागलपुर नगर में १९ वा॰ को सबेरे सवा आह वने वाया पहुँचे। निवास की ब्यवस्या साबी-माभोगीग संघ के रूरमीनारायण-भवन में की गयी। वहाँ पहुँचने पर बावा ने पाँच मिनट की मीन प्रायंना करायी। हिर उसके बाद उड में थे। आज बाबा से मिलने के लिए डॉ॰ मुसीला नायर दिस्ली से आयी

मां और थी नारायण देणाई काशी है। ११ सने भागलपुर के थी रामली-भाई पाँच प्रमुख नेताओं के साथ—धी भगवत हा आजाद एम॰ पी॰, थी जोगेश्वर मंदल, अप्रश्च जिला चोट, थी कीर्तिनारायण सिंद, अप्यश्च जिला पांसेच कमेटी, थी रापनेन्द्र नारायण सिंद और थी विवाराम शरण मिंद्र—चाबा के पान पहुँचे और कहा कि ''अगर ने पाँचों योही दिल्ल चसी सें, सो जिले में पाम बहुत बहु सहता है।" बाया ने कहा : ''जहाँ तक सेंग ताल्युक है, में किसी स्वक्ति-विरोध को बोर्ट निदेश नहीं दे सहता। में तो जर-मधुद नारायण का उपायक हूँ। परमेश्वर की

माधी रणकर आम जनता से जो कहना होता है, कहता हूँ। व्यक्तिगत कोर्ड बात किसीको मुसाना हो, ले यह अन्तर्यामी कह नकता है। या यह बह पर सकता है, जिसका चिर परिचय हो, वैयक्तिक मित्रता ( पर्म नल फ़डीराप ) हो। मेरी कुल दुनिया के साथ अयेयक्ति मित्रता ( इस र्यनल फ़ॅडीराप ) है। दुनिया मे एक भी व्यक्ति नहीं, जिसके विषय म मैं कह सक्टूँ कि बह मेरा व्यक्तिगत मित्र है या मेरा दुश्मन। सबके ल्प्य मैं आदर रखता हूँ और चाहता हूँ कि हरएक मनुग्य अपनी मेरणा के अनुसार काम करें।

"इस आन्द लन म जर किसीको समय देने की बात आती है, तो सवाल उठता है कि वह दूसरे काम में लगा है। कोई कारगर मनुष्य हो और राति या व्यर्थ मी हो, यह कैसे बन सकता है। अगर समर्थ है तो बेकार नहीं होगा किसीन निकी काम म लगा होगा। और अगर बेकार होगा तो समर्थ नहीं होगा। आप समर्थों में से हैं और अपने अपने काम में लगे हैं। आपको तौलकर देराना होगा कि अपने कामों के साय इसे मी समय दे सकते हैं या छोड़ दे सकते हैं। या थोड़ा समय, दो महीने का दे सकते हैं।"

### देश किसे सौंप रहे हैं ?

आगे चल्कर बाबा ने वहां कि "आपको सोचना होगा कि अपने गाद आप जिनका गायीजी के साथ कुछ भी सीधा सम्बन्ध रहा है, किसके हाथ काम अपना सीपनेवाले हैं। दिनी तरह मितिस्टी बनी रहे, यह सबल नहीं हैं। दूसरे लोग ज्यादा लायक नहीं तो नालचकों में से सुन लगे, दूसरे नालचकों से कम नालाग्यक समझरर। वेरिन वह सबक आपने सामने हैं ही कि अपने जाने के बाद जिनके हाथ म आप जनता को सींग, उन्हें लोगों का आदर प्राप्त हो, उनका विश्वास हासिल हो, जनता उन्हें मानती हो। आज साम्यवाद और सम्प्रवादा वह रहे हैं। दूसरी गानू गरीपी बद रही हैं। ऐसी हालत में मारत के नये लोग किसर हुकेंगे। औहड गाई पर जिम्मेदारी हैं कि जितना हो सके करते जाँच। इसिल्ए सन्नाल यह है कि आगे मारत को हम विसरे हाम

में छोड़कर जाते हैं ? इघर से विज्ञान का तकाजा है, उधर से मृत्यु हा । इसलिए तीव्रता के साथ सोचना चाहिए। "अगर आप इतना ही स्वीकार करें कि प्रामदान का विचार हम पसन्द करते हैं और वितन कर सकते हैं उसके लिए करेंगे, तो मेरे लिए वही बस है। अगर समझने मे लिए कुछ वाकी हो, तो में समझान के लिए तैयार हूँ। मैं पुझाना चाहता हूँ कि अगर कामेश यह कार्यक्रम उठा लेती है, तो उसकी मधिन्यी को दीली पढ़ी हुई है, वह मजबूत हो जायगी।"

बाबा लगमग चालीच मिनट बोले। उसके बाद श्री ब्योश्नर बाबू ने कहा कि "आपकी को अपेशा है, यह पूरी होगी।" बाबा बोले कि "मेरे लिए इतना बच है। फिर आपको स्थूल रूप से पैमाना तम करना हो तो अलग से तम कर सकते हैं।"

#### शराय की आमदनी का चसका

दोपहर को दो बने कार्यकर्तान्तमा में बाबा ने कहा कि "रास्कार को शराब से ज्यादा चरका शराब की आमदनी का लगा है। वह बहुत सतरनाक चील है। हमें भारत भी इच्छा-शक्ति जगानी है।"

हीन बने भागलपुर विस्तिवसालय के बाह्यवसालय और रिमहार याना से मिलते आये। उन्होंने पूटा कि "हम हस आन्दोलन के लिए क्या कर सकते हैं !" याना ने कहा: "बीस पीछे एक के हिसान में प्रामदान के काम के लिए जियक होजिये। उनका भार दूसरे रिएडक आपस मिलतर उटायें। अगर हतना हो जाता है, तो उसका अगर आपस विन्तिवसालय पर पहेगा और आन्दोलन से आपका मीचा नाता गुह बाना !"

याया ने पृष्टा : "मेरी माँग मारी तो नहीं है।"

बारमनाशस्य ने ज्याब दिया : ''है मी, और नहीं मी।'' बाबा ने बहा : ''बीमयीं हिस्सा देना मारी हो, तो कुछ कम भी कर सबसे हैं. वर्षासमी दीजिये ! मैं नहीं चाहता कि कोई मार वहें ! इसारा यह प्रस्ताव आप अपनी कमेरी आदि में रितयेगा और विचार कीजियेगा।"

### माओ की धमकियाँ

शाम की समा में पाँच प्रामदान भेट किये गये, जो बाँका से भागलपुर आते हुए रास्ते में मिले थे । श्री राघवे द्रवाव ने भागलपुर के नागरिकों की तरफ से ५,००१) की थैली भेट की। बाबा ने अपने प्रवचन में जनशक्ति द्वारा नगर स्वराज्य और माम-स्वराज्य स्थापित करने की अपील की। आपने कहा "नगर पालिका पश्चमक्त होनी चाहिए और उसका काम सर्वेसमिति से चलना चाहिए। भाषावार प्रान्त जर देश में बने हैं, तो पजारी को क्यो बचित रखा जाय !" युद्ध की निर्यंत्रता बतलाते हुए बाबा ने कहा कि "लडाइ से वे मसले इल नहीं हो सरते । आपस की पातचीत या समझौते से ही दनिया के मसले इल होने चाहिए और इल होंगे, ऐसा सभी महसूस करने लगे हैं। चीन भी अन्दर ही अन्दर यह समझता है, लेकिन ऊपर से दूसरी भाषा पोलता है। माओ धमकाता है। तोल्वा भी खुब है। कहता है कि अमेरिका पेपर टाइगर (कागजी बाघ) है। ऐसा बोल्ता तो है, लेकिन डरपोद्ध है। वरना ताइवान पर क्यां नहीं हमला कर देता ? यह जानता है कि . उस बाघ को पत्रे और दॉन है। आज जो सर्रुचित भावनाएँ इमारे अन्दर हैं, उन पर सोचना होगा, तभी शका का समाधान हो सरेगा।"

#### गाँव का परिवार बने

मागलपुर वी सभा से इस लोग सीधे सुल्तानगल चले गये। पौने छह से बाता वहाँ पहुँचे। सादी-प्रामोगीय सम के से द्र में निवास था। पहुँचते ही दिवाल समा हुइ। उसमें दो ग्रामदान दिये गये और १५२८) भी मैली। ताबा ने अपने प्रवचन में नहां कि 'ग्रामदान से गोंवों का परिवार ननता है। जो प्रेम घर से अन्दर है, वह अगर घर के अन्दर ही सीमित रहता है, तो सडक्य कामसासता सा रूप लेता है। अगर वह घर के बाहर फैले, तो भक्ति का रूप लेगा। इसलिए गॉर्बो को परिवार बनाना चाहिए। उससे सभी सुखी होंगे और गाँव भी मजबूत होगा।"

अगले दिन सबेरे ५॥ बने बाबा जलपान कर रहे थे, तो श्री धिव-रामकृष्णन् उनसे मिले। श्री धिवरामभाई तमिलनाढ के पुराने और अद्यापी रचनाताक सेवक हैं। मानवाड़ी में लगभग १० वर्ष स्वर्गीय ते० ती० कुमारप्पा की स्वरुप्धा में रहक काम किया है। आजकर इमारप्पा समारक-कोप के मंत्री हैं और मद्रास में सर्वोद्य प्रेस सर्विस का काम भी चला रहे हैं। धिव्यामभाई ने बाबा से मद्रास की पत-पत्रिकाओं के लिए संदेश मेंगा। बाबा ने कहा कि "मेरी यात्रा धी संदेश हैं।" श्री धिवयामभाई ने बताया कि "तमिलनाड में जो पहला ग्रामदान वायदर का मिला था, उसके आसपास के क्षेत्र को ग्रामदानी केव बनाने का विचार है।"

मॅगेर जिले से माँग

सबेरे ६ बजे बाबा नुलतानगंज से निकले। घाट पर आकर जहाज में बैठे और फिर गंगा पार भी। करीव पीन घंटा लगा। हसके बाद योड़ी दूर तक मुँगर जिल्ला पहता था, वहाँ 'पर्वचा' नाम के गाँव में जिला-चंगोजक श्री गोलटेजी चीपरी ने आम समा रखनाथी थी। उसमें एक प्रामदान दिया गया और १०४१) की बैली। बाबा ने कहा कि ''मुँगर को पहचान प्रामदान से नहीं जाता, तब तक हम मुँगर को नहीं पहचानते।''

श बने बावा नीमहिया महुँचे । वारिता हो रही थी । स्वागत समा नहीं हो सकी । ११ बने मीलाना अञ्चल तीत ( सदर, जमायत इस्लामी, दिल्लो ) बावा से मिले । स्वीदर-विचार और प्रामदान-आन्दोलन के बारे में चर्चा करने आये थे। इनके करीन २५ सवाल थे। बावा ने कहा कि "हममें से च्यादातर सवालों पर हम अपने विचार प्रकट कर सुके और कुछ जानकारी की चौजें हैं। इसलिए जाव इनमें ( कुसने ) बात कर लीजिये और पिर आगर मुंख बावी रहे, तो हमसे ४ वने मिल महते हैं।"

### दाता की सम्मति से जमीन वॅटे

दोपहर को कार्यकर्ता-सभा मे एक भाई ने पूछा कि "भूदान में मिली जमीन की वेदरालियाँ ग्रामदान के लिए जुनौती सिद्ध हो रही हैं।" याया ने कहा : "यह सब हमारी गलती है, ऐसा हम मानते हैं। बहुत बढ़े पैमाने पर बिहार में जमीन मिली। उसके बँठवारे का अधिनार उसी कमेटी को दिया गया! उद्देश्य यह या कि वह टीक से बँटेगी, ठेकिन वह नहीं हो सका। टाठा की सम्मित से जमीन बॅटजी, तो यह गलती न होती। लेकिन ग्रामदान में इन सब दोगों का परिहार है, क्योंकि ग्रामदान में जो ग्रामसभा बनेगी, वह सबकी एक तथा से काम करेगी और जमीन आदि का बँटवार भी समाधानकारक होगा। जहाँ तक बेदराली की वात है, उसके रिजलफ सल्याग्रह भी किया जा सकता है।"

आज श्री गोविदराव शिदे की चिट्टी आयी कि महाराष्ट्र के ठाणा जिला मे २२५ शामदान मिले हैं। बाबा ने उसका हवाला देते हुए कहा कि "सारे भारत में शामदान की प्रेरणा काम कर रही है। विहार की पचायत परिपर्दों को यह काम उठा लेना चाहिए।"

### मौलाना से मुलाकात

४ बजे मौलाना अञ्चल लैस साहय की सुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि "व्योद्य का शुनियादी विचार क्या है!" बाया ने जवाब दिया: "तीन: १. उस्य नाती हुन, १. क्रेम नाती शुह्ब्यत और १. करूणा यानी रहम।" मौलाना साहय भा एक स्वाल यह भी था कि "हम आपकी तहरीक में क्या मदद कर सकते हैं!" बाबा ने कहा: "एक हो बात करनी है, वह यह कि इस तहरीक को आपकी बजाय मंसी समझ। इतना कर लेने पर आपकी खुद वानी हो जायगा कि आपनो क्या करता है।" मौलाना साहय को बाबा से मिल्टर बडी खुडी हुई और उन्होंने याद में मुक्स पह कि "बावाजी बहुत सी ऐसी बात परमाते हैं, जो हमीर दिल वी आवाज है।"

#### नये जमाने का नया ब्रह्म

शाम की आम सभा में २६ ग्रामंदान दिये गये और ५०१) की मैली। अपने प्रकान में शाबा ने कहा कि "हर जमाने का अपना प्रका होता है। एराधीन काल में 'स्वराज्य' अपना प्रका था। स्वराज्य के याद अब 'सर्वोदय' हमारा प्रझा है। हमेशा नवा घ्येम राजक काम करना चाहिए। इसके बाद नया प्रझ कीनसा होगा! 'विस्व-शान्ति और विस्व-राज्य की स्थापना।' इस तरह एक के बाद एक नये प्रका सामने आते जाते हैं और पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा मिलती जाती है। नया प्रझा मामने आते जाते हैं और पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा मिलती जाती है। नया प्रझा नवीं पीढी, नये उत्साह, इस तरह समाज दिन-दिन आगे बदला जाता है।"

#### यथाशक्ति प्रयत्न करें

अन्त में वाया ने कहा कि "आज एक भाई ने हमे आस्वासन दिवा है कि भागलपुर जिले में हर गाँव में जाकर दस-दस पीले साफे ( दाति-तीतक ) वैवार करेंगे ! अगर आप कीराश करें, तो यह काम जरूर होगा ! वयादाकि मयल करते हैं, तो उमल्ला निहस्य मिलती है ! याणिति के स्वाकरण के अनुसार शक्ति की हद टूटने तक, आलियों होता टूटने के पहले तक काम करने को 'य्यादाकि' काम करना कहते हैं ! ययादाकि माने शक्ति का अकितमण न हो, तव तक काम करना । कोई चल सकता है रु॰ मील और चला र प्रलांग्न या र भील, तो यह ययादाकि नहीं कहा जायगा ! २० मील चल सकता है तो यह १९ भील चला, तो कहा जायगा हि ययादाकि स्वला ! इसी तरह शक्ति के न हूटने तक प्रयत्न करना ययादाकि माना जायगा ! हम आशा करते हैं कि आप कोन पर्यागित प्रयत्न करने !"

#### सहर्पा में डवल इन्जन

द्याम को भी वैयनाधवायु बाबा से मिर्ट । २१ तारीख से २७ तक पूर्णिया जिटे तक यात्रा चली । फिर २८ अस्तुबर को मवेरे बाबा यन- मनली से निकल्कर ६४ मील की यात्रा तय करने के बाद साई नौ यजे कर्नन वालार पहुँचे। यस्ते में करीव हर ५ मील पर स्त्रागत के लिए पाटक आदि बने थे। इसके अलावा भी बोच-बोच में भीड जमा हो जाती थी। अब सहयों जिले में ४ दिन का कार्यक्रम था। विहार प्रदेश के कार्यक से अव्यक्ष और पोल्प्र मिश्र और विहार खादी-मामोदोग के अव्यक्ष श्री गोगाल का राज्ञी ने बाबा का स्वागत किया। दोनों चहुयां जिले के निवासी हैं। डिस्ट्रिक्ट मिलस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारी भी मौनूद थे। बावा ने कहा कि "यहाँ तो डबल इंजन हैं—मिलजी और शाब्ती-जी। हम आशा करते हैं कि यह जिला न० १ में आयेगा। सहयों में हुएँ के साथ वाम में लग जाइये तो उत्तम परिणाम आयेग।"

दोपहर को श्री खुवलाल महतो वाया से मिले। ये विहार तिथान-सभा के सदस्य है। सन् १९२३ में इन्होंने नागपुर झंडा-सत्याग्रह में भाग दिया या और अकोला-केल में वादा के साम रहे। याचा ने उनको देख-कर अन्य मिनों से कहा कि "यह माई सन् १९२३ में २० साल की उम्र में हमारे साय पेल में थे। विहार का २० साल का लडका स्वयाण करता है नागपुर में। उस जमाने के नीजवानों को दतनी प्रेरणा थे। वहाँ केल में सख्त मेहनत का काम मिला या और हम लोग गिद्धी कोडा करते थे।"

#### ब्रामाय दानम

कार्यक्रवांओ वी सभा मे याया ने कहा कि "मामदान का अर्य है 'मामाय दानम्।' यानी गाँव के लिए दान । जैसे टी-कप और गोस्ड-कप । आप यह समझ लीकिये कि मामदान कोई चटनी नहीं है। मोजन में साने की मुख्य चीके दूसरी रहती हैं और स्वाद के लिए रहती है चटनी । मामदान का उदेश्य है कि सरकार का रंग बदले और उसकी योजना मामदानी को । हर गाँव मामदान में आ जाय । आप बाबा की लेल कबूल कीजिये और सालमर घर के कामजाज से अलग रहकर मामदान में रूग जाइये।"

### अफीममुक्त चीन और शरावयुक्त भारत

शाम की आम सभा में भी राजेन्द्र मिश्र ने २००१ रुपये की थैली भेट की । जिल्हा सर्वोदय-मंडल के संयोजक श्री टेकनारायण ने आठ ग्रामदान ऐलान किये। अपने प्रवचन में बाबा ने कहा कि "पिछले १७-१८ साल में कई अरव रुपया खर्च हुआ और फिर भी गाँवों नी हाल्त ज्यादा मुधरी नहीं। देश में पैदाबार बढी है शकर की. सिंगरेट की. शराब की और अन्य ऐसी चीजों की. लेकिन प्रतित्यक्ति दूध का उत्पादन घटा है। अज्ञाज और तरकारी घटी है। शराब की तो निर्दर्यों बहती हैं—क्या दिल्ली में और क्या पटना में । ५० साल पहले चीन में सब लोग अफीम का व्यसन करते थे. लेकिन वहाँ एक नेता पैदा हुए डॉक्टर सन्यातसेन, जिन्होंने कहा कि अफीम पटक दो । आज चीन अफीम-मक्त है। सवाल यह है कि क्या आज अपीम-मुक्त चीन का मुकाबला शराय-युक्त भारत कर सकता है! सरकार को शराय की आम-दनी का चसका लग गया है। ऐसी हालत में देश कैसे आगे वट सकता है ! देश में शराय यद रही है, सिनेमा यद रहा है, बीडी, सिगरेट यद रहे हैं, अन्लील साहित्य बद रहा है। कांप्रेसवाले अपनी ही सरकार के होते हुए इनसे सबको बचाने में लाचारी महुरास करते हैं।

### जय किसान कव और कैसे ?

"१८ साल तक 'रिएवान विक्तिल' मी तरह सरकार सोपी हुई थी और अब जागी है। अब हमारे प्रधानमंत्री वह रहे हैं, 'जब कियान!' वही हमा है कि १८ साल बाद भारत का कियान याद आया। अमी तक या 'जब कारताना, हार कियान!' अब महती है, 'जब कियान!' अब महती है, 'जब कियान!' वनें सहसी! अमेरिक ने नाक दवापी! नाक खुलने पर मुँह सुल्ला है। अब संबंध आयी है कि लहाई वी सुरस में अनाब मैंगाना मुस्किल हो। अब संबंध आयी है कि लहाई वी सुरस में अनाब मैंगाना मुस्किल हो। अब संबंध आयी है कि लहाई वी सुन से में कारपाने और बहें यह सीच बनावें मसे, लेकिन चूँए तो मने ही नहीं। हर मेरे में अगर

१० एक्ड बमीन के पीछे एक कुँआ वनता, तो आज सारे भारत मे साने का इन्तजाम हो जाता।

"बेचारा रिसान आज कैसे टिकेगा १ उसने दिलाफ रिस्तानी ही ताफर्ते पड़ी हैं—साहूकार से उसे मुक्तारण करना है। व्यापारी, वकील, पुलिस, सरकारी अधिकारी-अगर वह इन सबसे अलग-अलग मुकादला करेगा तो कैसे टिकेगा। इसलिए किसान एक होंगे, तभी उननी जय होगी। इसीलिए यह प्रामदान है।"

### वानप्रस्थ लेकर निकल पडे

अन्त में नावा ने वहा कि ""o साल की उत्तर उम्रनाले को चौथेवन में आ गये हैं, वे घर वा सगडा छोड़ घर अगर राजनीति का समेला उड़ाये तो परें बाल और दिमाग दोनों सड जायेंगे! इसलिए वे घर और राज-नीति दोनों छोड़कर नित्तल पढ़! सहपां में एक हजार सेनक मिल जायें तो यहाँ मान्ति हो जायांगी। इसारी भूदान याना वे दिनों में निहार में लोग वहने करे थे कि बाना, मूदान लीजिये। इसी तरह अन भी यहाँ इस्ते कि समस्तान लीजिये।"

अगले दिन हम लोग सहयों पहुँचे। यह जिले वन मुराय स्थान है। यह जिला सन् १९५५ में ही बना है। पहले भागलपुर में खासिक या। यह बोधी नदी वा धेन हैं। उसमें नहर आदि निकालकर अब यहाँ सिचाई वा जहा सन्दर प्रसन्ध निया जा रहा है।

#### सरकार और जन-सहयोग

सहपा की जाम की सभा में ७ प्रामदान और ११०० रुपये की मैली मी गयी। अपने प्रवचन में बाता ने कहा कि "देश में जो स्वानित १४-१० साल में चली, उससे हुउ लोगा के पाय स्वादा देशा हो गया और उनने दिमान रहोराले हो गये। दूसरी तरफ जो गरीज लोग हैं, उनने पास हुउ भी नहीं। चीजन की आधरमक्का तक पूरी नहीं बर पाते। अब पहते हैं कि अनाज की उपज जटानी है। रीर, दूर में ही रही । तो, अर जल्दी करनी चाहिए । अस, बख्न और अकान इनमें हर गाँव को स्वावलम्बी होना जरूरी है। इसीके लिए हमने ग्रामदान मुशाया है।' 'सरकार कहती है कि 'जनता का सहयोग नहीं मिलता' पर क्या सहयोग मिले ? लोगों को तो आपने बैल समझ रखा है। उनको योजना बनाने का अधिकार भी नहीं है। योजना बनायेगी दिल्ही और थोडा-यहत पटना । दिल्लीवाले के पास डेंड अकल है और पटनाबारे के पास एक अकल । बाकी जनता को बैल मानते हैं। जब तक यह चलता रहेगा. सहयोग की बात करना वेकार है। पर ( फिर बाबा ने ताली बजाकर दिखायी ) दोनों हाथ बरावर रखने से मामूली ताली बजती है। अगर दाहिना हाथ (जनता) ऊपर हो और वाँयाँ हाथ ( सरकार ) नीचे. तो बहुत अन्छी बजती है। अगर बॉयॉं हाय ऊपर और दाहिना नीचे तो धीमी बजती है। लेकिन चौदह साल से क्या चल रहा है! ""बाबा ने वायाँ हाथ हिलाकर दिखाया. ताली यजती ही नहीं । यह देखकर सव स्रोग जोर से हैंस पड़े। अंत में बावा ने आहान किया कि "जितनी जल्दी ग्रामदान के काम को पूरा करेंगे, उतनी जल्दी देश मजबत बनेगा।" खंडन मिश्र ज्यादा मिलते हैं

३० अक्तूबर को सबेरे पीने आठ बने बाबा सुपील पहुँचे। साथ में भी राजेंद्र मिश्र थे। यसने में उन्होंने बाबा को बताया कि "श्री मंडन मिश्र (जिनका आदिगुर संक्यानार्थ के साथ मालवार्थ मिश्र है) का स्थान नजनी हमें हो है।" उपका दबाल देते हुए बाबा ने कहा कि "उता सालवार्थ में निर्णय की मंडन की प्रमेशनी के उत्तर छोड़ा नवा या। यह तब या कि जागर गंन्याय ऊँचा टहराया जाय, तो मंडन मिश्र संन्याय छे के और यहरम-आध्म ऊँचा यात्रित हो, तो संक्यानार्थ एरस्य बनेने। उन्य बिद्युपी ने सन्याय में ऊँचा टहराया। तदनुष्ठार श्री मंडन किश्र संन्याय हो किया और स्वाप्त के संन्याय हो किया और स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्व

"आजरूल अपने देश में मडन मिश्र नहीं, खडन मिश्र न्यादा मिलते हैं। एक-दूसरे की नोका करने और रचनात्मक काम कुछ नहीं। या तो बाहर से लडाई हो, नहीं तो आपस में लड़ने।"

दोपहर को कार्यकर्तान्सभा में वाया ने कहा कि ''मैं अपनी अलग जमात बनाता नहीं चाहता और न उत्तरे वोर्र लाम ही होगा। को भी मेरे सामने हैं, वह मेरा कार्यकर्ता है। मैं अलग से कोई 'केटर' या समृह नहीं राडा करूँगा। इस आन्दोलन का नाम तो पार्ट टाइम वर्षक के हारा ही होगा। दफ्तर में पर व्यवहार और हिसाव निवान ने लिए कुठ स्थायी कार्यकर्ता रही जा उकते हैं।"

शाम नी समा में श्री लहरन चौषरी, एम० पी० ने २१००) नी भैने भेट नी। चौषरीओ सत् '५३' ५४ में बाबा को सहगी किने की यात्रा म साय रहे थे और लाल्टेन लेकर रास्ता दिखाते थे। सब से उनका प्रेम का नाम लाल्टेन चौषरी पढ गया है। सभा में ७ श्रमदान दिये गये।

### वेदखली एकदम बन्द हो

अपने प्रस्कत म बाज ने कहा कि "यहाँ दरमण के महाराजा फिराज ने मृदान में कमीन दी थी। उसमें से बहुत सारी कमीन बेंट गयी है। राजा दरमण का महान् व्यक्तित्व था। उनके दिल में दया भी। वह मजा नो सेना करते थे। मैं उनकी गिनती रवीद और मैद्र के राजाओं की चौटि म करता हूँ। उन्होंने जो बान दिया, वह मृद्र कराजा अच्छा दान था। हमें एक माई ने सुनाया कि दरमण के कर्य मान के क्यें वारी देशा के कर्य मृत्रान के लोगों को बेदरार कर रहे हैं। अपर यह हो रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ दो बड़े-यह इंजन क्या कर रहे हैं। दोनों के सहते ऐसा होता है, तो बड़े आदवर्ष मी बात है। उसम दुर सहते ऐसा होता है, तो बड़े आदवर्ष मी बात है। उसमा दुरन, उसका पदा नाहरूप होरी होता वाहरूप होता है तो बड़े आदवर्ष में मान आवरण, रिलाफ काई-

वार्र समझा जायमा । उसके कार कोर्ट में केस चल सकता है। प्रांतीय भूदान कमेरी को भी ध्यान देना चाहिए। यह ऐसी चीज है कि इस पर सलाग़ह भी हो सकता है। मैं नहीं जानता, आपमें से कितने लोग जानते हैं कि इस हो में मंद्रा जायना, आपमें से कितने लोग जानते हैं कि हाल ही में मदास में इसी तरीके का एक सल्याग़ह चला था। शातर आप हो लोगों को सरकार ने जेल में डाल दिया। आदिर उनदी वात माननी पड़ी! यह सर्याग़ह मीनाधी-मंदिर की जमीन के बारे में था। भूमिहीनों के बजाय वह-वहे लोगों को जमीन दी जा रही थी। शीच के एलस्स को, दलालों को दे दी जाती थे। यह वात मीनाधी-मंदिर की है, जो देश के यहे-से-यहे मन्दिरों में माना जाता है। वह मंदिर बहा विशाल है। उस मंदिर की कमीन के बारे में सल्याग्रह करना पड़ा। इमने आसीवींद दिया था। आदिर श्री कामराज वीच में पड़े। यहाँ भी नैना सल्याग्रह हो जकता है। बेदलल करना निल्कुल मैरकान्द्रम वात है। मुझे आदम्बर्ट है है ततने दिनों तक इसे कैसे ग्रहन किया ग्रारा है में चीजे एकदम बन्द हो जानी चाहिए।

### अब नहीं ठहरा जा सकता

"हमने बहुत राह देखी है। ज्यादा नहीं ठहरा जा सकता है। प्राम-स्वराज्य की स्थापना जीर प्रामदान जस्ती-से-जस्ती होना चाहिए। अव नन्दाजों कह रहें कि में 'डिम्इस्ट्राज्य संधादिस्ट' हूँ, मानी समाजवादी हूँ और अब मेस अम-निरस्त हो गया है। दूसरों ने, श्रीमानों ने, यह माल्जों ने जिस तरह जमीन के मामठे में किया, उससे उनका प्राम दूर हो गया। वे कहते हैं कि भूमि-मुभार जस्ती करना होगा। उससे दिना उत्पादन नहीं बढ़ एकता। पर कर से यह चल रहा है। इस तरह कहने से क्या होगा। या वा जो आपको दया दे रहा है, यह बढ़यी नहीं है, भीडी है। अक्सीर भी है। यह मेम या संदेश गाँव-गाँव में पहुँच जाय और गाँव एक हो जाय, तो सर वस्ते।

"मैं पूछना चाहता हूँ कि यह शाम करने को कीन कटियद है !

विद्यार-सरकार ने आर्डिनेन्स जारी किया है, उससे पता चलता है कि वह मदद को उत्पुक है और ग्रामदान के लिए उसकी तीवता है। अभी कृष्णवल्लभवाबू मिले थे। ये गोले कि 'आर्डिनेन्स के अनुसार नियम यनाने में जल्दी करनी होगी, ताकि मदद जल्दी कर सके।' उन्होंने यह उत्सुकता दिखायी। तो में जल पृष्ट दूँ कि जो लोग इस काम को समय देने के लिए तैयार है, वे हाथ उठाये। (बहुत से हाथ उठ गये)

"सो टीक है। कापी लोगों ने हाथ उटाये। इनमें वे कुछ तो काम जहर हरेंगे। कुछ हाथ गाँव के लोगों ने भी उठाये हैं। इसका कार्य यह है कि उनने जाम मे आप जायँगे, तो वे ग्रामशान करने को राजी है। आपका यह जिला तो छोटा-सा है। करीव डेट हजार गाँव है। उपस्पता इस्केट यहाँ का ग्रामदान होना आसान है। अब नाम में लग जाइये। एक दिन भी बेकार नहीं ज्ञाना चाहिए। जो काम सातव्य के साथ होता है, वही ग्रामवशाली होता है। लाल्टेनवायू (श्री कहटन चीघरी, एम० पी०) यहाँ हैं। साब की यात्रा में लाल्टेन छोठा सहें जा तहे हो जाते थे। तो हम आशा करते हैं कि सब लोग यहाँ काम में लगों। और आराह काम चलेगा।"

### उर्दूवालो को सुझाव

सहर्पा जिले का आरितरी पहाय मधेपुरा में था। सुपील से मधेपुरा आते वक्त बावा एक मदरते में गये। वहाँ उनको सिपासनामा दिया गया। उसके लिए द्युक्तिया अदा करते हुए बाबा ने कहा कि "उर्दू जवान एक अच्छी जबान है और भारत की अपने जवान है, यहाँ बनी है! आपसे मेरी सिपारिश है कि जी उर्दू साहित्य है, वह उर्दू लिप में तो स्टिया ही जाय, नागरी लिप में भी उसका प्रचार हो, तब वह चीज फैलेगी और उर्दू का असर भी पड़ेगा।"

वीने आठ वजे बाबा पाँच मिनट के लिए मुहुआ नामक गाँव मे ठहरे, जहाँ महेन्द्रभाई और उनके साधियों का आश्रम है। बाबा ने कहा कि ''इस जिले में १५०० गॉव हैं। अगर कार्यकर्ता निकल पड़ें, वी २५ शागदान रोज प्राप्त करें तो सारा किला दो महीने में शामदान में आ सकता है।"

### श्रामदान से चेतन-संयोग

शाम की आम सभा में १५ ग्रामदान टेकनारायणभाई ने भेट किये और १०७५) की थैली। अपने प्रवचन में यात्रा ने कहा कि "कोई भी काम तब होता है, जब जड और चेतन का संयोग इकटा हो जाय। जड़-संयोग माने जमीन को पानी, खाद और बीज आदि अच्छा मिले ! चेतन-संयोग का मतलव है, मालिक, मजदर और महाजन के मेल और सहयोग से काम हो। मेरे सामने सवाल यह है कि चेतन-सहयोग के लिए क्या किया जाय ! जड़-संयोग के लिए क्या करना, यह सीचना सरकार का काम है। मुझसे पुछते हैं कि ग्रामदान हो गया, हेकिन पानी न हो तो क्या होगा ! यह याचा को पूछना गलत है। बाबा चेतन को ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि दोनों में वही प्रधान है। आखिर जड यख को भी चालना चेतन से ही मिटेगी। 'मेरा पामेंला है च,ज, यानी दो हिस्से चेतन और एक हिस्सा जड, जैसे H.O यानी पानी ! जड़-चेतन के संयोग से ही काम होगा । अक्सर पुछा जाता है कि प्रामदान होने के बाद वहाँ कौन देखेगा ! अगर हमारे कार्यकर्ता जड-संप्रह में लग जायेंगे. तो ये जह साबित होंगे, अदिहीनता का रूअण होगा। हमारा काम हो चेतन-ग्रहयोग करने का है, जो सरकार नहीं कर सकती। इसलिए प्रामदान-प्राप्ति यही-से-यही तादाद में आपको करनी चाहिए और फिर आगे का काम दूसरे होग देखेंगे ।"

भागलपुर जिले का बीधा पहान २ नवानर को पाना विद्युर में या । वहाँ पहुँचने पर बाबा ने साँग की कि ''पीला सावा हर सर के उपर दौराना चाहिए।'' आपने कहा : ''सोट टोनी एक जगाने में स्वाग और साइस की निशानों थी, लेकिन आज वह लाइसेन्स और पर्रामट लेनेवाली वन गयी। ''प्रामदान त्यान का मतल्य है कि आमदान का मौसम आया है, एक के यार दूसरे ग्राम का ग्रामदान होना चाहिए। मगवान् सुद ने कहा है कि धर्म का काम तेज गति से चलना चाहिए। नहीं तो पाप का आक्रमण तुरन्त शुरू हो जाता है।''

#### सर्वोद्य का दावा

दोपहर को नार्यकर्ता समा मे एक प्रस्त के उत्तर मे बाबा ने बताया कि ''पूँजीवाट थीिसस है, साम्यवाद एन्टी थीिसस है। थीिसस में स्टेटस को है यानी आज की रिवित बनी रहे। साम्यवाद में खुगान्तर है, लेकिन हिंसा है। स्टेटस-को बाले अहिसाबादी अपने को कहते हैं और दुख्य मोटा सुधार वरेंगे। आईसक बन गये सुधारवादी और हिंसक बन गये मानितादी। सर्वोदय सिन्धेसिस है—कान्तिवादी अहिंसक। यह दावा हमें सिद करना है।'

## गुण भी और संख्या भी

विसी भाई ने पृछा कि "आप इतनी बड़ी तादाद में प्रामदान क्यों चाहते हैं। अगर शख्या के पेर में रहेगे, तो गुण की हानि होगी।" बाबा ने बहा . "में एक सीधी-सादी सी बात पृष्टूँ कि आप लादों की तादाद में सैनिक क्यों राड़े करते हैं। क्या दो चार अच्छे सैनिकों से काम नहीं चलेगा। नेपोल्यन चोनापार्ट जैसा एक सीनिक कापी नहीं है। अगर आप अपने लालबहादुरजी से पूछेंगे कि आपको चीरता चाहिए या बड़ी सप्या में सैनिक चाहिए। तो ये कहेंगे कि गुझे यही सख्या में सैनिक भी चाहिए और बीर भी चाहिए। सोवा में कहा है।

'एकं साख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ।'

"साख्य यानी सख्या और योग यानी काल्टिटी। इसमें साख्य और योग का विरोध नहीं। यहीं ५० सजन गैठे हैं, तो क्या आप कहेंगे जि ५० का सजन से विरोध है और दुर्जनों के साथ विरोध नहीं है १ सक्त अगर होंगे तो एक या दो । कितना इस्ते हैं आप ! यह मैं नहीं मानता । यह विचार के विरुद्ध हैं। संख्या और गुण में विरोध मानना गलत है। गंगा आपके भागरणूप में हैं और कलकृते में गंगासागर है। यहाँ गंगा कितनी चड़ी है, उससे ज्यादा गंगासागर में है। तो क्या यह कम पतिक हैं। जो गंगा का अनुभव है, वही प्राप्तान का है।

"संख्या और गुण में विरोध मानना बढ़ा मारी भ्रम है। लेकिन वह भ्रम बहे-बहे लोगों को है। ये लोग संख्या से टरते हैं। मैं तो कहता हूँ कि धननों ! तुम्हें हिम्मत होनी न्याहिए कि दुनिया के तीन में करेंद्र लोगों को, सबको छजन बनावेंगे। यह नहीं कि तीन-वार एकन होंगे और बाकी क्षत दुर्जन। मेरी समझ मे नहीं आता कि सकत हार क्यों खाते हैं! मानव जन्म मिला है तो अपने में न्यूनता या हीनता महस्सक करना टीक नहीं। यह मत टरो कि संख्या बहेगी तो हम बिगड़ जायेंगे। उम्मीद रखनी चाहिए कि धननता लगातार बहती वायांगे और सारा समाज सालिक सनेगा। अपने अन्दर से 'इन्नीरियारियो इंग्डेक्स' (अपने को दुर्बल मानने की मावना) निकाल देना चाहिए।

"शास्त्रिय वाचा करता है कि हर गाँव का मामदान होना चाहिए। हेकिन वाचा यह नहीं करता कि ग्रह योक्टर, मार-पीटकर या टाकर या विची तरह मामदान हायिक करें। अगर वाचा यह करता कि नद्या मुँचावर दान-पत्र पर स्तत्त्रत करा की, तब तो आपको करते पी गुंबा-हचा थी। टीइन हम मामदान प्रेम से माँगते हैं और कहते हैं कि देनेवाले गमस-मृतकर दें। जब लोग यह गमसेंगे कि मामदान से जीवन है, तो दिर शांचे पी वादाद में मामदान क्यों नहीं होंगे! देविन आप विकट्सक हारे हुए लोग हैं, दिगीटिट मेन्टेलिटा (पराजयवादो मनोशृधि) वना की है और पबड़ा जाते हैं। यह रिन्दुस्तान की हारी हुई समत्रता है। रंगी कारत तो दिन्दुस्थान में मम्मतें या मेल मम्मतें में से तही बैटता। अलग अलग पथ हो गये हैं-यह सकरपथी, यह रामानुजयथी, यह कवीरपथी, यह नानकपथी। दनभी इनसे नहीं बनेगी, उसकी उसमे नहीं बनेगी! मार्स्स नहीं, पिर काहेके सजन यहलाते हैं।"

### दान का प्रवाह असंड वहता रहे

शाम नी सभा में प्रो० रामजीतिह ने ५१ शामदान मेट किये और श्री सुदादेव चौधरी, एम० एल० ए० ने १००१) की धैली। यात्रा ने अपने प्रवचन में कहा कि ''अन्त-उत्पादन के बारे में मुहुत अपील की जाती हैं। प्रधानमन्त्री ने हम्से में एक जूत राजना छोड़ने का अभी महा है। छोड़ने जिए अभी मरपेट राजना मिलता ही नहा, ये अगर एक दमा छोड़िते तो उनके होष वे किसे काम बनेता हैं उत्पादन तभी बहेगा, जब मालिक और मजदूर में आपस का प्रेम हो। 'दान का प्रवाह अराप्त के प्राप्त का प्राप्त के अराप्त कर के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के अराप्त का प्रवाह अराप्त के आपित के स्वाह अराप्त करना चाहिए। प्रकृति सुन्दर है, क्योंकि उसमें सब देते रहते हैं। बैसे ही हम भी देने तो प्रकृति से भी ज्यादा सुन्दर वनने। जोरो से लग जाइये और एक एक प्रत्यन्त प्राप्तान में लाइर बुल जिला शामदानी बनाइये। 'पर शामदान के आधार पर शाम स्वराप्त का भवत राड़ा किया जावया।''

इस तरह चार दिन भागलपुर जिले में और चार दिन सहर्पा जिले में बान भी यात्रा चली। इन दोनों जिलों में शक्ति कम ही थी, लेनिन प्रोठ रामजीिंह और भार्र महेन्द्रजी अत्र योजनापूर्वक काम घर रहे हैं और आगे वही तादाद में प्रामदान होंगे। सभी महसूस करते हैं कि ग्रामदान से हर तरह भला है। लेकिन योडा डर है कि अगर चत्र ग्राम दान हो जायेंगे ठो क्या होगा। सचक्षुच ग्रामदान से चेवल भूमिन्नाति ही नहीं होगी, बल्कि हमार्य सज्जनता के लिए भी इसके अन्दर चुनीती छिपी है। प्रामदान से नये मानव का निर्माण होगा और मच्चे और व्यापक अर्थ में धर्म का श्रीगणेश होगा।

## प्रखंड-दान और अखंड-दान : ११: "इमरी यह इच्छा नहीं कि प्राक्षितान मिटे या स्वतम हो। हम

चाहते हैं कि दोनों जियें और पड़ोसी की तरह मिल-जुलकर प्रेम से रहें।

भारत और पाकिस्तान एक ही शरीर के दो अंग हैं। जब मैं पूर्वी पाकि-स्तान गया था. तो आते समय सीमा पर दोनों तरफ के लोग इकडे मिले । इधर का वाप, उधर का बेटा ! पंद्रह साल बाद दोनों का मिलन हो रहा था । बहुत आनन्द का प्रसंग रहा । मैं कहना यह चाहता हैं कि इन सियासतवालों ने बंगाल के दुकड़े किये, पंचाय के किये, कोरिया के किये, जर्मनी के किये। वियासतवाले तोड़ना ही जानते हैं, पर हमारा काम जोडने का है। यही प्रामदान का मक्सद है। इसलिए आप प्राम-दान टीजिये. प्रखंड-दान दीजिये, अखंड-दान दीजिये. पुरा जिला दान में दीजिये। पृणिया में पूर्ण काम होना चाहिए।" पूर्णिया जिले की आठ दिन की यात्रा में बाबा ने जिला-दान की माँग करते हुए उसका रास्ता यताया : "प्रखंड-दान हो और वह अखंड चते। इस तरह एक के बाद एक प्रलंड-दान में आता चला जाय और पुरा जिला गामदान में हो जाय । इस जिले की विद्येपता यह है कि इसकी थी वैद्यनाथप्रसाद चीघरी (जो जिलेभर में प्रेम से यावा कहे जाते हैं) नैमी शक्ति हासिल है। पिछले ४० साल से बैदानायबाबू सार्वजनिक सेवा में हमें हैं और विहार के प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेताओं और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में आपकी गिनती है। भूदान की पुकार पर वैदानायवापू ने कावेस पार्टी छोड़ दी और मनसा-वाचा-कर्मणा इस अहिंसक क्रांति

में लग गये। पूर्णिया नगर से १२ मील की दूरी पर रानीपतरा गाँव

में उनका सर्वोदय आश्रम है, जो इस जिले का आईसक शक्ति का पाउर हाउस है।"

र शब्द्वर को सबेरे ६ वजे नीगिडिया से निक्छे। कोई १२ मील तय घरने के बाद कोसी नदी के किनारे आये और उसे जहान से पार किया। वहाँ से कुछ दूर पर कुरसेला गाँव में पृणिया जिले की ओर से श्री वैद्यनायरानु ने स्वागत किया। पाँच गाँव ग्रामदान में मिले।

रास्ते में जगह-जगह स्त्रागत द्वार यने हुए थे। कोदा नामक गाँव में सर्वोदय विद्यालय में एक ग्रामदान दिया गया और समा हुई। पौनेनी उने वात्रा पूर्णिया नगरी में पहुँचे। याना ने कहा कि "यह जिला हमारा राम चुना हुआ जिला है और यह ग्रामदानी जिला बनना चाहिए।"

#### निर्माण कार्य की जिम्मेवारी

दोपहर की कार्यकर्ता समा में जिला सर्वोदय महल के सपीजक भी अनिकद प्रसाद सिंह ने पूछा कि "दावा। हम जब गाँव में जाते हैं, प्रामदान तो मिलता है, लेकिन लोग पूछते हैं कि आगे निर्माणनार्य के लिए किसे विदायों और उपका नक्या क्या होगा। हमारी इस गुत्यों को आप सुलताइये। हमारे पास इतने कार्यकर्ता नहीं कि हर गाँव में बा-जाकर स्वायी तीर पर वैड सर्वे। "

वाबा ने कहा कि "निर्माण-कार्य तो गाँववालों को ही करना है। बो दोती करता है, वह कार्यकर्ता है, जो वटहंगीये करता है, वह कार्यकर्ता है, जो कुम्हार है, वह कार्यकर्ता है। बाहर से कार्यकर्तों भेजना समय नहीं है। हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, वुस्त सल्टामी दे सकते हैं, लेकिन गाँव में निर्माण की जिम्मेदारी गाँवसभा की होगी, गाँव के लोगों की होगी। हम गाँव गाँव कर लिए कार्यकर्ता सल्लाई नहीं कर सरते।

''यह रायाल गरुत है कि सर्वेदय-समाज निर्माण-कार्य वरेगा। जो सर्वेदय को पधद करता है, वह सर्वेदय-समाज भे है। गॉर ने आमरान किया, तो नहीं सर्वेदय-समाज हो गया। जहाँ हरएऊ ने खुरी से अपनी मार्लिजी छोड दी, बीसर्वे हिस्से का भूमिहीनों के लिए दान दे दिया, हर साल पतल का चालीवर्गे हिस्सा आम-कोप के लिए देना और प्राम-सभा का काम सर्व-सम्मति या सर्वानुमति से करना तय कर लिया, वी आमदानी गाँव में सर्वोदय-समाज वन गया समक्षिये।

"हम टोगों में कुछ अम है कि निर्माण-कार्य हम करेंगे! समझना चाहिए कि एक बाज सरकार है और दूसरी बाज समाज! उसमें व्यापारी हैं, महाजन है, सरकारी नीकर हैं और बीटबीटबीटबीट, एसट बीटबीटबीटबीट आखर हमजा समम निर्माण करना नहीं तो चर्या है! इनके अखाबा और कीन होंगे, जो निर्माण की क्रामेदारी उठायेंगे! कहा जाता है कि नमूने के तीर पर कुछ गाँव हम बनायं। ठेकिन भीने देखा है कि जिस गाँव को नमूने का करेंगे, वह नमूने का नहीं होगा, ज्येंकि उत्तमें हमा बनायं मा बादी जाती है! मूनने का गाँव माने खड़दा गाँव, तिया ठेकिन सीने त्या मूने का गाँव माने खड़दा गाँव, तिया ठेकिन को नमूने का गाँव माने खड़दा गाँव, तिया ठेकिन को नमूने का गाँव माने खड़दा गाँव, विया ठेकिन को गाँव माने खड़दा गाँव, विया ठेकिन का अनुकरण नहीं किया जा एकता। नमूना तो वह होगा, कहाँ गैरमामूटी मदद न आयी हो और जो भी थोड़ी-ची आयी, वह हर गाँव की मिळ एक।"

### बाबा की जेल कबूल करें

पृशिया जिले में काम का संयोजन करने की दृष्टि से यावा ने पूछा कि "इस जिले में कितने गींव हैं!" जयाव मिला : "३६०० के लगमगा।" वाबा बोले : ''रीक के १० गाँव मानदान हैं। से पूर्प जिल्दा एक साल में मानदान हो एकता है। चंद टिनों के लिए आप अपने यह मान्ति काम वाद कर विजये । गार्थीओं के जमाने में लोग जेल जाते थे, तो क्या करते थे! आप्रम के आप्रम कर साल के लिए वाद पड़े रहते थे। १८ दिसम्बर को हमारी विदार-पात्रा के १०० दिन पुरे होंगे, तब तक मानी डेंद मारी विदार-पात्रा के १०० दिन पुरे होंगे, तब तक मानी डेंद मारी के लिए आप 'पात्रा को जेल' सद्द की बोते । पर की संस्थाओं का माना-गोह छोड़कर निकल पहिंचे और पूर्व काम कोजिये। हम्मे अच्छा मामा नहीं मिरीमा।"

शाम की सभा में २३ प्रामदान दिये गये और पाँच इलार की धैली। अपने प्रवचन में वाता ने कहा कि "१८ साल हो गये, तिकिन जो लोग नीचे के स्तर पर हैं, उनकी हालत में कोई कि नहीं पड़ा। जो स्वसे दुःसी और पिछडे हैं, उनकी दिशति वैसी की तैसी ही रही। ऐसी हालत में देश की ताकत नहा वन सकती। प्रामदान से गाँव एक रस और समाज मजबूत बनेगा।"

## पार्टीबाजों की घुस-पैठ

वाबा ने खादी पहननेवालों से हाथ उठवाये तो भरी सभा में चद हाग उठे। उन्होने वहा कि "सादी वा आन्दोलन सन् १९२० में शुरू हुआ। ४५ साल ने बाद यह हाला है। एक नाटक किया कार्यसवालों ने कि समिय सदस्य को सादी पहननी चाहिए। चार आनेवाले प्राथ मिक सदस्य को पादी आवरतक नहीं मानी गयी। पराना ही नियम चला आ रहा है। इस तरह सादी चलाने में कोई जान नहीं है। यह प्राणश्चन्य है। इससे शक्ति नहीं पैदा होती। कहना हम यह चाहते हैं कि अपने सभी कार्यनमों पर ताला लगायें। पचायतवाले स्वराज्य स्थापना के लिए क्या कर रहे हैं <sup>१</sup> वहाँ चुनाय चलते हें, जिनमें पार्गवाले घुसपैठ करते हैं। पाटावालों का तरीका बन गया है कि जहाँ-कहीं अच्छा काम होता हो, वहाँ घुसपैठ करो और उसे विगाड दो । यह घुसपैठ जोरों से चल रही है। इसमें उछ घुस, तो बुछ पैठ है। 'शुस' माने लोगों की इन्छा के मतानिक घुर जाना और 'पैठ' माने ऐसी दुशलता से अपने लिए जगह बना लेना कि लोग स्थागत करें । क्समीर में बाहर की प्रसपैठ थी. यह अन्दर की है। सेना के स्थानों को इन्होंने सत्ता का स्थान माना है। इससे अधिक वेवकृषी बना हो सकती है ! इससे देश का नहत नुकसान ही रहा है। प्रामदान इन सन झगडों को मिटानेवाला है।"

अन्त में बाबा ने कहा कि "बिहार से मैंने आशा रखी है। मेरी श्रद्धा है कि वहाँ की जनता शमशन का विचार समझेगी। बिहार म सामहिक परिवार चलते हैं। इसी परिवार-भावना को बढ़ाना है। विहार से सारे देश को मार्ग-दर्शन होगा। यही श्रद्धा, यही विद्या. यही आरथा रखकर में यहाँ आया हूँ। आप गाँव-गाँव में जायेंगे और विचार समझायेंगे, तो लोक-क्रांति होगी।"

२२ अक्त्यर को किशनगंज खाते हुए एक प्रामदान मिला और ७१४) की थैली। बाबा ने कहा कि "एक को उर्दू में अलिफ कहते हैं। अलिफ बानी अल्लाह। अल्लाह के नाम से जो आपने काम शुरू किया है, उसको आगे बढ़ाईये।"

पीने आठ वने वावा किशनगंज पहुँचे । श्री अनायकान्त वसु और स्वामी सत्यानन्दनो मौजूद थे। किशनगंज पाकिस्तान की सीमा पर पदता है। रास्ते में आते वक्त जगह-जगह मिल्टियी दिखायी पट्टी। परतान के सेत भी दीले। बहुत दुखदायी दृश्य था।

#### सीमा का हर गाँव प्रामदान में आये

थोडी भी अक्ल होती, तो यह सारा हिस्सा ग्रामदानी ही बनाते, माति सेना राडी करते और ... "

इसी बीच एक पतला हुवला आदमी आगे बटा और तात व पर छूने लगा। उसे लोगों ने हटावा और दूर टनेलने की कोशिश की। ताता ने कहा कि ''ट्रेंसे क्यों तम करते हो।'' रिर बोले ''कितना निर्मेल उसरा सरीर है, बोर्ड जान ही नहां जान पडती। सीमा क्षेत्र में अगर ऐसे ही लोग रहेतो, तो इसकी क्या हालत होगी ? इसीलिए में कहता हूँ कि प्राप बान हो ताकि सभी लोग सुती हों। और आपस क भेदभाव हट और सुरमा कर दूसरा मोची एक हो हो चीर मजबूत मोची। पिर बोर्ड सेना भी आपको नहीं हटा एकती है।

#### व्यापार और अहिंसा

दोपहर को ११ बचे वाबा अणु व्रत सम्मेलन म गये। वहाँ मुनि धनराजजी ने अपने भागण म कहा कि "स्वम में निना विकास अनमा है। अणु व्रत और सर्वोदय दोनों एक दूसरे वे बहुत नज्दिक हैं।" इसके बाद बाबा का प्रवचन हुआ। उहींने कहा कि "अणु व्रत के माने हैं 'प्रामदान'। प्रामतान से भौतिक और नैतिक दोनों तरह का उत्थान होता है। जैन-समाज में अहिंग को मानते हैं और उसे स्वत से भी ज्यादा महत्त्व देते हैं। मुत्रे हम प्रकार का सीचना रातरामक लगता है। आदिर अहिंग वो समें से अपादा सहत्त्व देते हैं। मुत्रे हम प्रकार का सीचना रातरामक लगता है। आदिर अहिंग वो समें से समाज को यह भी सोचना है कि वह अहिंग को तो मानता है, लेकिन उसके द्वारा व्यापार म बहुत शोषण चलता है। अहिंग और सोपण का मेल नहीं है। जैन-समाज के यहार म स्पष्ट मक देरते हैं। जहाँ दूरों स्वापारी मासाहार करते हैं, जैनी नहीं करते। जैसे आहार में आपकी वियोगता स्वष्ट दीरती हैं, वैसे ही व्यापार में भी वीरनी चाहिए और व्यापार योगण मुक्त कलना चाहिए।"

### भारत और कामनवेल्थ

दोपहर में कार्यकर्ता सभा में पृद्धा गया कि "क्या भारत को अन

राष्ट्रमण्डल में रहना चाहिए, उससे निकल आना, अलग होना, मारत के लिए ठीक होगा या नहीं ?" यावा ने कहा कि "कामनवेल्य (राष्ट्रमण्डल) एक फोरम है, ब्रिटेन की जायवाद नहीं । अगर आप निकल आते हैं, तो आप सावित कर देते हैं कि वह ब्रिटेन की मालकियत है। आव राष्ट्रमण्डल में सबसे बड़े आप हैं । आप उसमें से नवीं निकलें ! अगर उसमें में करों निकलें ! अगर उसमें में करतें वहां तिवाह देते ! तेविक ब्रिटेन कात हमा किया है, तो आप उसे ही वर्षों नहीं निकलें होते हैं तेविक ब्रिटेन का इतना गुनाह नहीं माना जायगा, पर्वोकि राष्ट्रमण्डल में दोनों हैं —आप भी और पाकिस्तान भी । वह पहेगा कि हमने नानएलाइन्ट, तटस्य रहने की, कन्तुलन रखने की, कोशिश की । राष्ट्रमण्डल से दीवणी अम्बीका को निकाल दिया गया । अगर कोर्र ऐसा गुनाह ब्रिटेन का हुआ हो, तो उसे भी निकलें हैं तो यह समझ शीजिये कि तटस्थता का ठीका केवल आपका नहीं है ।

"द्वे नामनबेट्य कहा जाता है। लेकिन 'कामन' ( सर्वेवाधारण ) है कोई 'वेल्य' (राष्ट्र) ? मैंने क्रिनेनवाओं से, जो एक बार मुझे बात्रा में क्रिले थे, कहा या कि 'आप सेफेन्ट रिन्मुबेज ( द्वितीय मापा ) के तौर पर हिन्दो क्यों नहीं पदाते ! चारे टोकन के तौर पर ही कहा एक पंदा रोज जह । यह हमने अपना फबर टॉका है। जगर आपमें ताकत हो तो कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल में हिन्दी क्यों नहीं होनी चाहिए'!"

Y यजे के करीय जब याया समा में जानेवाले ये को महादेवीताई ने कहा कि "आपका एक जगह बैटना टीक होगा।" इस पर बाबा योले : "अगर हमें १०० प्रामदान रोज मिलें तो एक जगह बैटने दो तैवार हैं। लेकिन दौराता है कि चुनाय के पहले तक तो रकने का सवाल है नहीं। ...मादम नहीं आगे क्या होनेवाला है। अच्छा है, जस कसीटी होगी।"

एक सतरनाक दिन

शाम की प्रार्थना सभा में १० शामदान दिये गये और १७५२) की थैली । अपने प्रचनन में याया ने कहा कि "आज का खतरनाक दिन है। जाहिर हुआ है कि पूर्वी पाकिस्तान में आज "फ्रय-र्शिड्या" दिन मनाया जायगा। यानी भारत का स्तारमा-दिन। अभी क्या स्तारमा है? क्या भारत का स्तारमा पाकिस्तान कर सकेगा? अगर भारत का खात्मा होगा, तो वह पाकिस्तान का स्तारमा होगे पर ही होगा। इस तरह का आव्योवन नन्नाना वेवकुरी मानी आयमी। यह बहुत गलत बात है। एक जमाने में किया सारय ने जाहिर क्या था कि योग-निजात (हिली-वर्रेस है) मनाय। उसमें हुगरी लोग क्रतल हुए। हुजारी लड़कियाँ भगायी गर्या। वह दिन मुक्ति का दिन नहीं, अध्यानि का दिन सावित हुआ। तय से आज तक दोनों देशों में अधानित जारी है।

यह जो दिन मनाया जा रहा है, यह कृपा पूर्वी पाकिस्तान पर न्यों लग्दी जा रही है ? परिचमी पाकिस्तानवाले डरे हुए हैं कि कहीं पूर्वी पाकिस्तान अरुग राष्ट्र न यन बैठे । इसल्प्र भारत का द्वेप पेदा करके उनका दिल दूधरी तरफ भोडना चाहते हैं । इसे बहुत उत्तरनाक चीज मानता हैं कि इधर खुद बिराम जाहिर किया गया और उभर उस प्रकार का आन्दोलन चलाया जा रहा है । हम भगवान से प्रार्थना करे कि उनको सद्दृद्धि दे।"

जिले का तीसरा पहान कटिहार में था। रास्ते में दो प्रामदान मिले। कटिहार के निवासियों से यावा ने नहा कि 'पहाँ इस नगर में समग्र भारत का दर्शन होता है। कटिहार को नटिवद होना चाहिए कि वहाँ प्रान्ति-सेना एटी करें और पश्चिक्त, सेवायुक्त नगरपाल्का बनाकर नगर-स्वराज्य का नमुना पेंच करें।"

दोवहर को कार्यकर्ता सभा में यादा ने यताया कि "हमारा १४-१५ साल से सत्यावह ही चल रहा है। आजनल के वियासतदाँ बाबा को सद्मावनावान मगर बेवक्क आदमी मानते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि बाबा अकल्वाला है, तो आप इस काम ने उटा खीजये। लाखों की तादाद में प्रामदान होंगे तो बाबा के शब्द में ताकत आयेगी और सिवासतदों पर भी असर पड़ेगा।" इस चर्चा फे बाद मिनशरी प्रखड के मित्रों ने जाहिर किया कि १८ दिसम्बर तक हम पूरे प्रखंड का दान प्राप्त करने का संकरण करते हैं! बाबा बोठे: "श्रच्छी बात है, लेकिन १८ दिसम्बर तक क्यों! जल्दी होना चाहिए, सवाल तीनता का है।"

द्याम की सभा में २६ प्रामदान दिये गये और कटिहार के नगर-प्रमुख ने २००१) की भैटी पेदा की । अपने प्रवचन में बाबा ने कहा कि "आपने २६ का बड़ा ऑकड़ा मुताया। मुक्ते छोटा ऑकड़ा चाहिए—एक प्रखंड दान, दो प्रखंड दान। जब तक पूरा प्रखंड-दान न मिले, तब तक चैन नहीं होनी चाहिए।

#### प्रखण्ड-दान

"प्रखंड-दान होने पर जनता थी हाकि और सरकार दी जांक दोनों मिल जांपॅमी, अद्रैत होगा। व्यापारी महाजन खेम भी प्रमदान में शामिल हों। उनकी योजना-शक्ति का लाम प्रामदानी सभा को मिलना चारिए। मेरी सिनारिश है कि प्रामगमा को ये जो पैना दें, तो सुद की बजाय ये पटाव की प्रधा नलांगें। यानी १००) देकर एक साल बाद ९४) वारस हैं। इस तरह ६ नीमदी पटाय जोर-शोर से चटे। यह फरफे देरें तो उनका सानद आयेमा, उनकी प्रतिश भी यहेंगी और उनका त्यापार भी उनका होगा। यह चीज अन्दाज करने की नहीं, अन्तम्ब करने की है।"

अन्त में बाबा ने मलंद-दान की मौंग को और कहा कि "एक भी प्रपंद-दान हो, तो बाबा उसे दके की चोट पर जाहिर करेगा। इसके आमे प्रपंद-दान चलना चाहिए।"

#### रानीपतरा में

दिवाली के दिन इमारा पहाब भी बैबनाथ बाबू के क्वोंदव आश्रम ( राजीन्तरा ) में था। पीने कात बचे बाबा नहीं बहुँचे। वहाँ दावा ने बहा कि 'पेसे स्थानों को देखकर में दर जाता हूँ। यहाँ बिश्वस्य दर्शन होता है। आश्रम है तो खाने के लिए अनाज चाहिए। उनलिए सेटी उसर हो। पिर कपड़ा तो जरूर पहनेंगे ही, इसलिए कताई से लेकर युनाई तक भी सन चाहिए। पिर दूध के लिए नाय चाहिए और गाय मर जाय, तो उसने लिए चर्मालय होना चाहिए। हरिजों के उद्धार का काम होना चाहिए। झरिगों के उद्धार का काम होना चाहिए। आरोग्य के प्रयोग तो होगे ही। इस तरह एक एक चीज होती जाती है और विश्व-दर्मन रहा हो जाता है। साथ में दूबरे तीसरे प्रामोधोग चाहिए। यह चाहिए वह चाहिए।

"इस विश्व-दर्शन के गुनहगार महात्मा गांधी हैं। रेनिन एक उनमें वड़ी रही थी, जिसे में उनकी सरते देही शिक्ष मानता हूँ । येद में स्पंतारवण का वर्णन आया है कि यह चारों ओर निरण फंटा देता है। यह मिस्सा की वात यह है कि शाम को निरण सेमट रेता है, अपने में समा रेता है। यह जो स्प्रांत्मण की शिक्ष है। मिस्सा की वात यह है कि शाम को निरण सेमट रेता है, अपने में समा रेता है। यह जो स्प्रांत्मण की शिक्ष है। कि स्पर्ण जाल पैलाना ओर फिर उसे समेट रेता-यही महात्मा भाषी में भी । उन्होंने जितने आश्रम एंटे किये, उतने रन्द भी किये। बारडोली का प्रस्ताव हुआ, बहुत बहे आत्रीलन का आयोजन हो रहा था। और जरा देशा कि रोग गलती पर रहें हैं, तो सारा था स्वार्यालन एक सम समेट रिया। उनने सारे वानीतिक साथी गुस्सा मी हो गये। यह दूर रोग कहने भी लगे कि गाभी निष्ट हो मया, गाभी का फेट्योर' हो गया। रेकिन गाभीजी समझते थे कि मैं सन्ह हूँ। जैसे कैलाने में समल, देसे ही समेटने में भी सफ्ल। यह उनमें अद्भुद शिच पी।

"पढ़ा भारी पैलाब करना और जिर समेट लेना, नही तापत का बाम है। हम जतनी तापत कहों से लाये। याता सोचता है दि तुम्हें दूध चाहिए तो तुम गोरक्षा मत करों, जये दूसरा करें। एक सेर वे १२ आने के बताय एक स्पया दे दो—१२ आने दूध के और ४ आने बहार मुक्ति के। यह विचार ही हताना रमणीय और सुन्दर है दि इसके सोचने में बड़ा आनन्द है।" (सर लोग हुँबने लगे और याबा मी हुँत पड़े) फिर बोले "अभी हमने आपका आश्रम देता नहीं है। सारा देतने आयेंगे।

#### नये छोगों के सामने छायें

"मान लीजिये गांधीजी में जो शांक थी, वह भी नहीं है और वाबा के पात जो शुंक है, वह भी नहीं है। आपके पात शोजों न हों और विश्ववस्पर्धन भी खड़ा कर दिया जाय तो फिर तीवरी चीज होंगी चाहिए। अपना काम दूवरे लोगों को विश्वर्द करना चाहिए। अपना काम दूवरे लोगों को विश्वर्द करना चाहिए। अपना काम दूवरे लोगों को विश्वर्द करना चाहिए "'। अपने यहाँ ऐसी मिसाल भी श्रीहम्णदास चाज्जों को है। उन्होंने कृम्णदासजी को तीयार किया। उनके शिवुर्द जिम्मेदारी कर दी। खुर सल्याह देते रहे। इस तरह हम सबको करना चाहिए कि एक निश्चित समय के बाद जिम्मेदारी नहीं उत्रामेंगे। हम आशा करते है कि यह आश्रम प्रयोगशाला का काम देगा और यहाँ से अच्छे कार्यकरों, अप्यान समय और यदिन-समय कार्यकरों, निकर्टमें।"

दोवहर को ११॥ यन आश्रम के सर्वोदय पुस्तकालय के पुस्तन-भवन, श्रीकृष्ण-सदन का उद्शादन समारोह हुआ। उसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्णवस्त्यभवान ने की। अपने उद्गादन भाषण में बावा ने कहा कि ''श्रीवानू राज्नीति में व्यस्त रहते थे, कभी प्रस्त भी हो जाते थे, लेकिन पुरु मिलाकर मस्त रहते थे। उनका अध्यवन और पूजानाउ रोज वही फजर चलता था।' 'स्वाप्याय से जीवन में स्पूर्ति वनी रहती है।''

धी कुणावत्त्रमवाद् ने अपने अध्यक्षीय भाषण में वहा कि "अध्य-यन उसी तरह जरूरी है, जिस तरह रेत्याड़ी के लिए इकन।" बिहार विधान-सभा के स्वीवर थी मुभागुओं ने वहा कि "स्वाध्याय का मतत्त्व है आपने को पड़ना, चिन्तन मनन का प्रमाय रक्त पर भी पहता है।"

रानीन्तरा में जाते समय दो बने के करीब सुक्तमंत्रीची वाजा से मिल्को आदे। उन्होंने बताया कि "धामदान का आर्टिनेता प्रमा-रित हो गया है और जादी ही उपके निषम आदि भी वन जायेंगे।" रित बोरे हि "आप जब भी सुल्योंने में बता आर्देगा।"

## नित्य-धर्म और नैमित्तिक धर्म

वार्यकर्ता समा में सर्वोदय-आश्रम के अध्यक्ष श्री सरज्ञान ने पूछा कि "क्या सारा खादी का काम बन्द करके ग्रामदान में कद पडना चाहिए १ ऐसी हाल्त में कत्तिनों और बनुनरों का क्या होगा ?" वाता ने वहा ''हमारी वात का साररूपेण अर्थ रूमाना चाहिए। चाल काम के लिए जितना न्यूनतम जरूरी हो, उतना रखकर वाकी छोड दें। वावा ने माना है कि आप सत्र अरखवाने और व्यवहारवाले लोग हैं। इसलिए जितना न्यनतम रखना आवश्यक होगा. उसके अलागा वाकी स्य वन्द कर दुर्ग और चले आर्थेंगे। नित्य धर्म जो होता है, उसे नैमि त्तिक धर्म तोडता है। नैमित्तिक कार्य के आने पर उतनी देर के लिए नित्यकार्य रादित करना पडता है। सध्या के लिए नैठा है, पास में आग ल्ग जाती है. तो सध्या छोडरर उसे तुरन्त बुझाने जाना चाहिए। जो यह समझेगा कि यह भी एक कार्य है, वह भी एक कार्य है. दोनो नित्य-धर्म है, तो उसको बोर्ट आक्तर्यण नहीं होगा। तेनिन जिसमें तीवता होगी. वह नित्य-कार्य छोडकर नैमित्तिक कार्य के लिए चला जायगा।"

## ग्रामदान की कसौंशी

शाम की सभा में ५० ग्रामदान दिये गये । इसमें बेलोरी पचायत मी श्रामिल है, जिसमे रानीपत्तरा गाँव पडता है। अपने प्रस्चन में बाता ने खुशी जाहिर की कि "दिवाली के दिन यहाँ का कार्यक्रम रता गया। आक्षम को शक्ति सवार का केन्द्र बनना चाहिए। आक्षम के पीछे चो मूल विचार है, वह सदम का है। सामान्यतः लोगों का क्तर सदम की तरफ नहीं रहता। यर बहुत रातरनाक बात है। सवम की प्रतिश्वा आक्षम की प्रतिश्वा है। आक्षम का जीवन हस प्रमार ना हो कि आस पास के लोगों को पता चले कि आदर्श क्या है, तो दूसरे लोग उसमा अनुसरण करने। ऐसा होने पर ग्रामदान आदि काम बहुत मामूली सारित होंगे। चाहिए, तभी 'समालिय' चोरी से निर्मात आदि रुपेमा । अगर सीमा पर पुल्सि की चौकी कारम करते हैं, तो उन चौकियों की चौकीदारी कौन करेगा ! अगर मिल्टिरी राधी करते हैं, तो बहुत महूँगी पड़ेगी । लेक्नि अगर आमदान होता है, तो आमदानी आमन्यामा गाँव के आयात-निर्मात पर नियनण राम गल्त चौजों को रोक सकती है। इसलिए सारा सीमा वा हलाका आमदानी यन ज्ञाना चाहिए।''

एक स्थानीय श्रीमान् ने बताया कि पचायतो के सरपच और मुखिया लोग ही गल्त व्यापार को बढाचा देते हैं। बाबा ने कहा कि "मैं जानता हूँ और इसी बजह से मामदान और जरूरी हो जाता है।"

यह आसुरी वुद्धि <sup>।</sup>

दोपहर को कार्यकर्ता समा में एक माई ने पूछा कि "सीमा पर अहिंसा क्यो नहीं सफल होती ?" यावा ने कहा : "कमी अहिंसा की शक्ति में नहीं, हमारे अन्दर ही हैं । पहले यह करके दिरालाइये कि आतरिक समझें का हल शांति-तेना कर लेती हैं और पुलिस और ऐना की करत्त नहीं पडती । इतके बाद विदेशी हमले का सामना करने की शक्ति आयेगी ।" एक माई ने जर पूछा कि "अपना प्यान ल्हाई की तरफ दिया जाय या प्रामदान की तरफ ?" तो वाबा बोले : "सवाल यह होना वाहिए कि प्यान ल्हाई की तरफ या साने की तरफ । लेकिन आपका साना को चलता ही है, रिल्लाना हो क्य हुआ है । कैसी आसुरी बिंड हैं ।"

हवा विगड़ी है, हृदय नहीं

शाम की सभा में १५ मामदान मिले और ४२०१) की येली। अपने प्रवचन में शाबा ने यहा कि "शिकायत की जाती है कि इपर प्रशाबार बहुत बढ गया है। और उघर लोग भूरान, मामदान देते हैं, मालिकी छोडते हैं, यैलियों देते हैं। छिते हुवन कहा जाए, ऐसा एक भी महाय बाबा की नहीं मिला। इक्ल मतल यह नहीं कि सभी खाडु है। लेकिन सरके दृदय पर एक अमिट छाप है। हृदय हो कि सभी खाडु है। हिंदय हो

जो भी ऐसे आश्रम में रह जाय, वह जहाँ भी जावगा, क्रान्ति करेगा, चारों ओर आध्यारिमक विद्या का साक्षात् नमूना पेश करेगा।

"लोग पृष्ठते हैं कि प्रामदानी गाँव मे विकास कैसे होगा ? मेरी हिंह में फेनल अन-उत्पादन शुद्ध काफी नहीं है । यह देखना हो सो अमेरिका जाइये । दुर्जन गाँव में भी उत्पादन वह सकता है ! ग्रामदान की कसीटी यह है कि वहाँ प्रेम, पारस्परिक मायना ओर एमें-इसि यह रीह है या नहीं।"

श्री गौरीवालू भी बाज दिनगर साथ रहे। उन्होंने बावा से आग्रह किया कि शाम का भोजन शुरू कर दें, अन्यथा स्वास्थ्य पर अग्रर एउने का दर है।

सबेरे था। वने बावा के पास भी वैद्यनायवायू और सरज्जावू आकर वैठे और आगे के कार्यक्रम के सारे में पूछा। १८ दिसक्दर तक का तो कार्यक्रम बन ही जुका है। वावा ने कहा कि "अमर कोई पोमीग्र प्रदेश फदह दिन में दो हजार ग्रामदान देने की तैवार्य गरे, तो हम हवा पानी वरलने के लिए वहाँ जाने की तैवार है। उसके बाद फर विहार में आ जायेंगे। सो उनसे पूछा जाय कि राजी हैं यो नहीं।"

अगले दिन रानीपत्ता से निकृष्टने पर करवा नामक गाँव में २५६) की पैद्यो मिटी। आगे चलकर अरिरिया में ७ प्रामदान दिये गये। यावा ने कहा कि "यह तो प्रेम के चिन्ह पर आपने वयाना दिया। इसे यकीन है कि पूरा माल मिटेया।" नी यजे थावा प्रारविश्वगंत पहुँचे। रास्ते में करीव १८ प्रारट स्वार्य गये थे। दो पाटकों पर उर्दू में 'खुरा आपदेद' लिखा हुआ या। मुखलमान भारयों ने उत्साह के साथ स्वारत किया।

#### स्मगलिंग का उपाय

पार्विसमंज से नेपाल की सीमा १० मील पर ही है ! बाबा ने इसका जिरु करते हुए कहा कि "पूरा-का-पूरा सीमा प्रदेश आमदान में आना चाहिए, तभी 'समालिग' चोरी से निर्मात आदि चरेगा । अगर सीमा पर पुलिस की चीकी कायम करते हैं, तो उन चीकियों की चीकीदारी कीन करेगा ? अगर मिल्टिरी राडी करते हैं, तो वहुत महेगी पड़ेगी । लेकिन अगर प्रामदान होता है, तो ग्रामदान ग्रामचमा गाँव के आयात-निर्मात पर नियनण रात मलत चीजों को रोक सकती है । इसलिए सारा सीमा ना इलाका ग्रामदानी वन जाना चाहिए।"

एक स्थानीय श्रीमान् ने बताया कि पचायकों के सरपच और मुखिया लोग ही गल्द व्यापार को वढाचा देते हैं। बाग ने कहा कि ''मैं जानता हूँ और इसी वजह से धामदान और जरूरी हो जाता है।''

यह आसुरी युद्धि <sup>।</sup>

दोपहर को कार्यकर्ता-समा में एक माई ने पूछा कि "सीमा पर आईसा क्यों नहीं सफल होती ?" जाता ने कहा 'कमी आईसा की धारित में नहीं, हमारे अन्दर ही हैं । पहले यह करके दिखलाइये कि आंतिरक सगर्डों का हल शांति-रोना कर लेती हैं और पुल्सि और ऐना की करन्त नहीं पडती । इतके बाद विदेशी हमले का सामना करने की शक्ति आयेगी।" एक माई ने जा पूछा कि "अपना प्यान ल्हाई की तरफ दिया जाय या प्रामदान की तरफ ?" तो बादा बोले: "सवाल यह होना चाहिए कि ध्यान लहाई की तरफ या ताने की तरफ । लेकिन आपका ताना तो चलता ही है, तिलाना ही बन्द हुआ है। कैसी आपुरी बिदि हैं।"

हवा विगड़ी हैं, हृदय नहीं

द्याम की समा में १५ मामदान मिले और ४२०१) की गैली। अपने प्रवचन में बावा ने यहा कि "शिकायत भी जाती है कि इभर प्रशासार बहुत वह मया है। और उधर लोग भूदान, मामदान देते हैं, मालिकी छोडते हैं, भैलियों देते हैं। किने दुर्जन कहा जाय, ऐसा एक भी मतुष्य बावा को नहीं मिला। इसका मतल्य यह नहीं कि सभी सार्ष्ट मी मतुष्य बावा को नहीं मिला। इसका मतल्य यह नहीं कि सभी सार्ष्ट मी मत्रुप्य बावा को नहीं मिला। इसका मतल्य यह नहीं कि सभी सार्ष्ट मी कि सभी सार्ष्ट मी सार्प्ट मी सार्प मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प मी सार्प्ट मी सार्प मी सार्प्ट मी सार्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्ट मी सार्प मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प्ट मी सार्प मी सार

चीरकर देखा जाय तो क्या मिलेगा ? करुणा, प्रेम, दान । यह ठीक है कि अष्टाचार है, लेकिन वह हवा से आया है, हृदय से नहीं । हवा विगड़ी हुँई है । सभाज की रचना, अर्थ-शास्त्र विगड़ गया है । पर शामदान से सारी रचना ठीक हो जायगी और सर्वेदिय समाज बनेगा । मेरा आग्रह है कि जितना सीमा-प्रदेश है, वह कुळ-का-चुळ शामदान में आना चाहिए । पृणिया, सहपा, दरमंगा, यहाँ से लेकर करमीर तक और आगे राजस्थान-कल्य तक और उपर आसाम तक—सीमा के सारे गाँव शामदान में आ जायं। शामदान का देश की रशा के लिए बहुत यहा उपयोग है।"

श्री जयदेव भाई समन्वय-आश्रम से बवासीर के इलाज के लिए पटना गये थे। यहाँ उनका आपरेशन हुआ और अब उनका स्वास्य अच्छा है। कटिहार पड़ाब पर ये बायस आ गये और बाबा की सेवा में लग गये।

२६ अक्तुवर को खबेरे छह बजे बाबा कारविकांज से निकते। रास्ते में रानीगंज में आठ ग्रामदान में मिले और २०२) की थैली। इसके बाद मचार्नीयुर में १२ ग्रामदान हुए और ५०१) की थैली। पीने दल बजे रुपीली पहुँचे। वहाँ स्वागत में 'संत परम हितकारी' वाटा मजन हो रहा था। यावा ने कहा कि 'रितेंं में और हममें मक यह है कि संत लोग जहाँ पत्लोक के मठे की बात कहते थे, वहाँ हम इस लोक की, आपके भले की और आज को बात कहते हैं। ग्रामदान में देरी नहीं करना है।"

## वर है गॉव, कन्या है सरकार

दोषहर को कार्यकर्तान्समा में याचा ने कहा कि "हमारा काम तो बादी क्या देने का है, यहस्थी चलाने का नहीं। वर है गाँव और कन्या है सरकार। उसके लिए हमने केन्न रोज दिया। हमारा या वर्ष रेग संघ का कमा ठी तलाह देने और प्रशिक्षण आदि वा है। यहस्थी चलाने को जिम्मेदारी है आपको। ""मानदानी गाँव को माम-कमा महिनानुर मर्दिनी की तरह प्रामचडी, चहस्तमुजावाली प्रामदेवी होगी। अगर देश की गरीनी आप मिटा लेते हैं और समाज में एक रास्ता है आते हैं, तो चीन या पाक्तितान का हमला करना समय नहीं। इस पर भी अगर वह हमछा करने तो हार सावेंगे और भार सावेंगे।"

शाम वी सभा में १० प्रामदान दिये गये और १००००) वी धैली। अपने प्राचन म यात्रा ने कहा कि "िरहार में मुस्तिल से १०० में २० लोग पढ़े लिखे होंगे। उनमें दित्रयाँ तो प्रतिशत तीन या चार ही पढ़ी लिखी होगी। उनमें भी अगर शहरों नो अलग तर तो गोंनों में १०० कियों में औरत २ या तीन शिक्षत होंगी। इसलिए भूदान क्या है, प्रामन्दार क्या है, यह समझानेवाले लोग गोंव गोंत और पर पर में सदेश पहुँचायें।

व वा नि. पी नु वू अपने गाँव की आज हालत क्या है? कान है, ऑप है, हाम है, पाँव है, लेन्नि सारे गाँव का एक मन नहा है। इसील्ए हाम क्षिप्र लाते हैं, पाँव किप्प एवटते हैं, मेल नहीं। ग्रामदान से एव लेगे मिल जुलकर प्राम क्या वर्गों में। यह हमारा मन होगा। हम सारे हाम, पाँव, ऑप, कान आदि हो जावेंगे और ग्रामसमा को सत्ता देंगे। वह गाँव समा गाँव के लिए सब तरह का इन्त्लाम करेगी। थोट म कहा जाय तो—य, गा, वि, वी, बु, पु, बच्चे, पूर्व, वेग, वीमार, वेशरा — ग्रामसमा बच्चों की विन्ता करेगी, वहा की विज्ञा करेगी, क्षा और विन्ता करेगी, वीमारा की पाँचों की विता करेगी, होगों की काम देने की विता करेगी, होम की पाँचों उमाल्यों की तरह इन पाँचों को याद रिस्से । आप जो ४० वो हिस्सा हर साल दमे और सरमार से जो मदर आयेगी, उसका उपयोग ग्रामसमा करेगी।। दस तरह ग्रामस्तान से सामाजिक विपमता प्रदेशी और आरमसमा करेगी।। इस तरह ग्रामदान से सामाजिक विपमता प्रदेशी।"

रापैली से जिललने पर घमतहा में ११ ग्रामदान मिले । बाबा ने बहाँ कहा कि "आप लोग दूसरे गाँउ मे जाहये और ग्रामदान की बात समझाहये, तो वहाँ के छोम भी आमदान करेंमे।" आठ बजे याबा बनमनली के पड़ाव पर पहुँचे। रास्ते में एक मयानक दृश्व दिखायी पड़ा—एक माता सर पर परसन का बोझ लिये हैं और बच्चे की उँगली पकड़े चली जा रही हैं।

## राष्ट्र में सबसे बड़ी समस्या

पड़ाव पर पहुँचने पर बादा ने इस बात पर बडा दुःख जाहिर किया कि "इस इलाके में परसन पैदा करके और गाड़ियों मे लाद लादकर बाहर मेजते हैं। इस परसन से दाररवालों की भूख नहीं मिटेगी। उन्हें अन्य चाहिए और देहातबालों को भी अन्य चाहिए। पैसा तो लक्षंगा है और उसका माब बदलता रहता है। अगर अनाज पैदा करना है, तो यह सब तरीका बदलना होगा। आपका कस्याण न जूट से होगा और न झुठ से होगा।"

दोगदर को दो बने कार्यकर्ताओं की समा में याया ने कहा: "जो लड़ाई चली, वह टीक नहीं चली। अगर लम्मी चलती, तो लोगों की पता चलता कि लड़ाई क्या है। और तन प्रामदान की आवस्यकता महत्त्व होती।" "मूर्त पेट न मजन हो सकता है और न लड़ाई लड़ी जा सकती है। ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, जब विपाहियों ने साना न मिन्देन पर मारे हुए विपाहियों की स्वोई कर ली और सा लिया।" राष्ट्र की सबसे बड़ी समसा सबके साना पहुँचाना है। यह तभी होगा जब मालिक, मज़रूर और महाजन में परसार सद्भावना और विन्यास हो। इसीके लिए प्रामदान है।"

शाम की सभा में रह बामदान दिये गये और २००१) ही थैली। अपने प्रचनन में मारा ने कहा कि "मामदान ऐसी चीज महाँ, जो टोकन मा ममनिक से तौर पर दे दिया। वह तो आधिक शीर सामाजिक जीवन के बदलने की योजना है। आर्थिक विपस्ता घटनी और सामाजिक विपसता मिटनी चाहिए। आप्यानिक मूच्य शामने आर्थ। परसर सहकार बढ़े। यह तुरन्त होना चाहिए। जो इसकी तीवता महत्त्व करेंगे, वह इसमें लग जायमे और पिना इसे पूरा किये चैन नहीं लॅगे। ये हतुमान का काम करगे ''राम काज साधे विना मोहि कहीं विधान।''

## वह मक्सी और वह मच्छर ।

याया ने आगे वहां "सामाजिक्ता का लाभ लेकर पाकिस्तान हमला बरता है। अयुर साहर ने कुछ रोज पहले कहा ही था,'लाइला इल्लिस्ला महम्मद व रसल्दल्ला।' पर इस ल्डाइ म महम्मद साहपको तप्तनीप देने की क्या तसरत थी ? लंकिन भारत के भेदभाव का लाभ उठाकर वे वहाँ य होगा को उभाडना चाहते थे। अभी अभी भूडो साहव तो साफ गोरे कि 'हमने इन गवाँसें पर आठ सी साल राज्य करके सम्यता सिसायी. दो सी साल अग्रेजी ने सिसायी और अभी भी सीरी नहीं। इसका मतल्य साम है कि हि दुस्तान के लोगों में वैरमान नहें और शगड़ पैदा हों। बहते हैं, 'हजार साल लड़ने 1' पर हजार साल लड़ने वे लिए जिंदा भी रहेंगे रै ज्यादा बोलनेवाले करते व्रद्ध नहीं। वह वदरघडवी होती है। यालने म बीर होते हैं। उनके बोलने से दूसरे लोग भड़क जाते और गलत काम कर पैठते हैं। भारत की विपमता से पाकिस्तान की वल मिलता है। जिस तरह गदगी पर मिक्सियों आ जाती हैं. उसी तरह भारत की गामाजिङ विषमता थे मैन पर पानिस्तान की सकरी जोर मार रही है। मक्ती को तो उड़ाना ही होगा। उसने लिए सेना है, लेकिन गदगी भी हटानी परंगी। यरना मस्ती फिर से आकर पैठेगी। वह गरूनी तभी इरेगी, जर सामाजिक निषमता मिटेगी।

"चीन या इमला गरीबी और आर्थिक विषमता के बुळ पर है। इह मक्सी और यह माउर। दोना वो अलग अलग गद्दीगर्थों पत्तर है। मैं चीन के लोगों के पिलाप नहीं हूँ। वहाँ जो राज्यस्तों जमात है, उन भारत की गरीबी से लाम उटाना नाहती है। वे समझते हैं कि अगर भारत में अवंतीय होगा, बगावत होगी तो आरमी आफ टेबरेशन या मुक्ति-सेना वहाँ पहुँचकर क्रान्ति करायेगी, मुक्ति करायेगी! चीन मुक्ति करानेवाला सावित होगा।

"भारत की जो यह दो न्यूनताएँ हैं, कमियाँ हैं, उनका लाम पाकि-रतान और चीन देना चारते हैं। तेना से आप कन तक मुकाबल क्षीजियेगा है हजार करोड़ का लर्च लगाना राम्य नहीं है। इस्टिंग्स मच्छर-मक्खी उडाने के साथ-साथ गंदगी की भी लतम कराना होगा । आमदान से दोनों काम एक साथ सपने की योजना है।"

चार दिन सहर्षा जिले में विताने के बाद पूर्णिया जिले का आखिए और आठवाँ पहाच पहली नवम्बर को कुसेंता में या । सत्तो में बाया वैद्य-नायबाबू के गाँव चरेटा में बुछ समय के लिए ठहरे । इसका प्रामदान हो चुका है । देन बने कुसेंहर एहेंचे। वाया ने कहा कि "हमें सिंह का परा-प्रमा और चींटो का संगठन चाहिए। अब आध्रम में बैटने का समय नहीं है। गांधी-विचार के प्रचार में सब लोग निकल पड़े।"

### मन्दमति सर्घोदय

जिले का आदिसी पड़ाय होने के कारण रोपहर की वार्यकर्ता-सभा गहुत ही धानदार भी। भी रमुशंत बादू ने अपनी कोड़ी के लान में दक बहा सामियाना तनवा दिया था। सार्र किले के मित्र आये थे। उसके नेहरे पर जन्माद था। एक स्वाल के उत्तर में याथा ने कहा: "समस में नहीं आता कि सरकार गण्डे में लगान क्यों नहीं देती ! उसको प्रोक्योर मेंट कम करना पड़ेगा। इभर तो सरकार भग देती, उभर केवने की मजदूर करेगी। दगान गल्डे में क्यों नहीं देती है, यह तो दिल्युल आसान काम है। आस्वर्ण यह होता है कि चीन ने इस चीज को लग्न, किया है। इतने बड़े एक करोड़ के देश में यदि यह से सहता है, तो भारत में क्यों नहीं ही महता! मेरे गयाल से मर्जेदरवाट मूड़ हो गर्व है, मन्दमित यन गर्वे हैं। उनको आयाज उदानी चारिए, सामर्थना यतवारों को आवाज उठानी चाहिए कि प्रति एकड के हिसाय से कितना गरूरा रेना है, यह तय किया जाय । यात ऐसी है कि देश में जो वाग्नेसवारे हैं, वे चूँ नहीं करते । मुँह सी लिया है । जो विरोधी पार्टिमों हैं, में मुँहक्ट हैं । उनकी कीन सुनता है ? गर्चे सर्वेदरवारों—में मन्द्र मति हैं, ऐसी हालत है । अगर गाँव गाँव में यह आदाज उठे कि लगान गरूले में लिया जाय, तो सरकार नहीं कर समेगी।"

जिला पचायत परिषद् में अध्यक्ष श्री चासुरेवबाबू यात्रा में कई रोज साथ रहे। उन्होंने वाबा को लिटाकर दिवा कि "मैं एक इस्ता का समय अगले महीने में हूँगा।" वारा ने खुशी लाहिर कर कहा कि "सात दिन में अगर चएका लगा तो एक आगे भी वे समय देगे। लेकिन उनके सात दिन देने का मतल्य में यह लगाता हूँ कि उनके पास जितनी ताकत है, वह समनी सर सात दिन रुगोता, यानी जिले की सारी पचा-यत इस हमान के लिए एक एक्शी।"

इस पर वैद्यनाथपायू ने वहां "अगर सत्र पंचायतवाले सात दिन द तो जिला दान हो सकता है।"

## हारिये न हिम्मत

आदित म क्सी भाई ने ल्पिनर दिया कि "अगर ग्रामदान सफ्ल नहीं होता तो क्या होगा ?" बाग ने मुस्त्रपते हुए कहा "यहा अजीव साल है। आप शादी चरते हैं तो यह नहीं धोचते कि शादी सफ्ल नहीं होगी तो क्या किया जायगा ? मुझे इस विषय में खुद को काणी शका आधी कि बना नहां कि वह चाहालिनी होगी मा फैसी होगी, इसल्पि मैंने कर के मारे नहीं क्या। जहां में दरता रहा, वहां आप हिम्मत करते हैं। फिर हतते हिम्मतवाले होकर इस तरह सा खाल क्यों ?"

यह मुनकर चन्न हैंस पड़े और एक माई कहने लगे कि "नावा में अन्दुत शक्ति है। गम्भीरता ने साथ विनोद ना लाजवाब मेल है।" शामकी सभा में ९८ ग्रामदान दिये गये। इत तरह बाबा की पूर्णपा-यात्रा में ३१४ ग्रामदान मिछे और वहाँ अब कुळ ग्रामदान ४६५ हो गये। जिले में कुळ पड़ावों की थेली १७३८०)५३ पेसे हुई। इस सभा में जिला-कांग्रेस के अप्पक्ष, जिला पंचायत परिपद् के अप्पक्ष और मारत सेवक समाज के मंत्री ने आश्वासन दिया कि ग्रामदान के काम को परा करेंगे।

## यामदान और अहिंसा

अपने प्रवचन में याया ने कहा कि ''आज दुनिया की यह स्थिति है कि हिंसा से उसका विश्वास हट गया है। लेकिन शहिंसा का कोई सरीका स्वत्ता नहीं। एक तरफ मूनों का आसरा देखती है, दूसरी तरफ सब राष्ट्र अपने हरियार यदा रहे हैं। हमें यकीन है कि प्रामदान से अहिंसा के अन्दर विश्वास बहेगा और उसकी राष्ट्र सुटेंगी!"

रात को पूर्णिया जिले के कार्यकता-मित्रों की रैठक हुई, जितमें आमें के काम के बारे में विचार किया गया । ऐसा लगता या कि एक जिले के नहीं, बिल्क एक प्रान्त के साभी चैठे हैं । वैद्यानाष्ट्राय हुई ब्लाक का नाम लेते जाते थे और उसके मित्र उठकर आगे १५ दिसन्यर तक प्राम्यदान प्राप्त करने की संख्या बोलले जाते थे। लगभग ५०० प्राप्तदान की तैयारी दिस्लायी गयी। स्वयं वेहले उल्लाह नजर आया और वह दिन हुर नहीं, जब सारे पूर्णिया जिले में

''हमारे लिए यह स्थान एक पुण्य-तीर्थ हैं, क्योंकि भूदान यात्रा के सिल्सिले में घूमते हुए महात्मा लक्ष्मीनारायण का यहाँ देहान्त हुआ था। विलक्ष्य अन्तिम समय तक भूशन की सेवा उन्होंने की और किसी सास रूमी बीमारी के कारण नहीं, सहज भाव से दो तीन घटे में, दिन-मर का सारा कार्यक्रम पूरा करने के बाद वे भगवान् के दरवार में पहुँच गये। यहत भावमय उनका हृदय था। जितना उनका भाव था, उतनी ही उनमें हिम्मत थी । दोनों होते हुए उनमें अपार नम्रता भी थी। महात्मा रूरभीवाय करणा-सागर थे। उननी निशेषता थी कि उनसे कोई हरता नहीं था। अभयदान वही है, जिससे सामनेवाला मनुष्य निर्मय हो जाय। इस अर्थ में लदमीबाब पूरे निर्मय थे।""मगवान की आज्ञा के अनुसार गये । वे गीता के प्रेमी थे और उसी आदर्श के अनुसार जीवन विताने की कोशिश करते थे। मृत्य भी इसी प्रकार हुई। बहुत ही धन्य है उनका जीवन !\*\* भूमि की समस्या टालकर आगर रादीवाला नाम करता है तो उसरी खादी के लिए प्रथमीम नहीं मिलेगी। इसलिए इस चाहते हैं कि सारे पादीवाले गाँव ग्रामदान में आ जायें और परे दरमंगा जिले का आमदान हो जाय ! महातमा रूपमीवान की म्मृति में यह सबसे अच्छा स्मारक होगा । हम उनको श्रदाजलि अर्पित बरते हैं।"

### दरभंगा यानी डर-भंगा

इन शब्दों के साथ गुरुवार, ४ नयरनर को यात्रा ने दरमंगा जिले में प्रवेश किया। पहला पड़ाव रोसडा में था, जहाँ आट मर्ट १९५८ को अदेय करमीवायू का देशवाग हुआ था। रास्ते में बिख्या याजार में जाते हुए मुँगेर जिले के एक यड़े कसने मझील में थोड़ी देर के लिए यावा टहरें। रोमड़ा में उन्होंने कहा कि "दरभगा यानी टरमंगा-जो टर है, वह दूर करें और विना डर के यह जिला प्रामदान हो।"

### एक गाँव भी खादीमय नहीं

आज सबेरे वात्रा के लिए निकलने से पहले वावा ने श्री गोपालजी शास्त्री से पूटा कि "क्या कोई एकआध गाँव ऐसा होगा, वहाँ वेबल लादी ही लोग पहनते हो ! दरभंगा जिले में तो ऐसा गाँव होना चाहिए, क्यांकि वहाँ खादी का काम बहुत फेला हुआ है।" शास्त्रीकी ने तताया कि "ऐसा कोई गाँव नहीं है, वहाँ के लोग खादी के शलादा दूसरा कपड़ा हरतमाल ही न करते हाँ।" यह सुनकर नावा को बहुत दुःख और आस्चर्य हुआ।

## खादी में तरीका वदलना होगा

अपने प्रवचन में इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा: "सादी को ४५ साल हो गये। गांधीओं की मदद भी! आज सरकार भी मदद कर रही है। इतनी भदद मिलने पर भी आज मुस्किल से कुल कपड़े का स्वा प्रतिश्वत स्वादी है। अगर इसी तरह प्रयत्न जारी रहे और मदद मिलते रही तो स्व मा मतिश्वत हो जायगा! इसिल्प अपको अपना तरीका ही अदलना होगा। पुराने तरीके से जितना हो सकता था, उतना हो रही है। लेकिन अब इससे आगे नहीं चलेगा। अब सादी ग्रामरान के बल पर ही दिक सकती है। सरकार से आपको मदद मिल सकती है, संरक्षण नहीं। संरक्षण तो तभी मिलेगा, अब गांव के लेग संकल्प करें। संरक्षण ग्राम-स्वराज्य की भावना से ही मिलेगा। ग्राम-संकल्प का भंरकण होने पर सादी हिन्दुस्तान के पाँच लाख गाँवों में फैलेगी। इस तरह बब सादी को बदाना होगा।"

जमीन वेचना प्रामद्रोह है दोपहर को कार्यक्तांन्समा में बारा ने कहा कि ''जमीन की प्राक्तित को में बाब मानता हैं। मधीं रॉक्टरॉल की एक फिराब के

दावहर को कांध्यन्तिसभी स बार्रा न कहा कि "जमान की मालिकी को से पाप मानता हूँ। महीं टॉल्ट्येंप दी एक किताब है, को हिन्दी से भी छव मधी है, यह फैंसा अच्येर उठस उन्होंने बताया है कि हवा, पानी और रोजनी की तरह जमीन की भी निजी मालिकी नहां हो सकती। मालिकी का अर्थ होता है, तीन तरह के अध्वकार: १. कारत का, २. विरासत का और २. वेचने का । ग्रामदान में कारत और विरासत के हर कावम रहते हैं। वेचने का इक छोड दिया जाता है। किर भी गाँउ र अन्दर गाँउ-सभा की हजाजत से जमीन वेची जा मकती है। बाहर जमीन वेची जा मकती है। बाहर जमीन वेचना ग्राम होई है। अगर गाँउ की जमीन सहस् चली जाय तो किसी तरह का प्लानम नहीं हो वस्ता। इसलिए ग्रामदान में वह अधिवार ग्राम समा को समर्पत कर दिया जाता है।"

शाम की आम सभा में २४ प्रामदान दिये गये और ३२६३) की भेली। अपने प्रत्यन में गांग ने कहा कि 'गांग और हिमालय के तीय का यह प्रदेश बढ़ा उहुत उदार प्रदेश हैं। यहाँ का तो हर गाँव प्रामदान में आना ही चाहिए। दरभग जिले की आवादी ४४ लग्द है और मुक्क्यरपुर की ४१ लग्द। दोनों मिल्टर ८५ लग्द हो जाते हैं। इसते कम आगादी के देश दुनिया में मीज़द है। पर अपने मारत में अनेक मायादें हैं और अनेक जातियाँ, पग तथा धर्म हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है भिर अनेक जातियाँ, पग तथा धर्म हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है भिर अनेक जातियाँ, पग तथा धर्म हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है भिर अपना दिल चीडा जनायें और पूरे गाँच को परिवार का रूप दें।

## पूरे के गुण गाओ

"आज आपने २४ मामदान मुनाये। इम इतने से समाधान नहीं। पूरा जिला मामदान होना चाहिए।" इसके बाद बाबा सभा में ही नानक का भजन गाने लगे:

"पूरा प्रभु आसधिया, पूरे के गुण गार्ज ।"

और फिर श्रीताओं से भी गवाने लगे—

''नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाऊँ।''

इसके बाद गवाया--

"२ इके सत्त गाओ, पूरे के गुण गाओ । नातक परे के गुण गाओ ।"

इस तरह यह भजन गवाकर यागा ने अपना प्रवचन समाप्त किया ! रोज की तरह ५ मिनट मीन प्रार्थना हुई ।

अगले दिन खबेरे ६ वने रोसड़ा से निकलकर राजेन्द्र आश्रम ( मुसदर रोला ) में गये, जहाँ लश्मीवायू का अन्तिम निवास रहा था । फिर इम्बैंकमेट पर होते हुए समस्तीपुर के रास्ते में हासा नामक स्थान में ठररे, जहाँ श्री रामघरणजी उपाप्याय की निगयनी में नयी तालीम का प्रास्ति केन्द्र न तस्ती है। १४ अगस्त सन् १९५४ को पिछली बार माया यहाँ आये थे। यहाँ बट का एक बड़ा मारी पेट है, जिसके नीचे वैदक्त वर्ग रूपा करते हैं।

### नयी तालीम सत्य हैं

नवी वालीम के कार्यकर्ताओं को सम्वोधित करते हुए यात्रा ने कहा: "अव सरकार ने शिक्षा के लिए एक कमीशन नियुक्त किया है। पुरानी वालीम का परिणाम प्यान में आ रहा है। उनने बारे देश को निर्धार्थ कमा दिया है। गांधीओं की नवी वालीम धुनियादी वालीम है। सफ्तार ने कुछ अंश में उने अपनाथा। हेकिन ऊमर की वालीम पहले जैसी ही रखी! तो हो गया 'ट्रॅगुलर' धुनियाद और उन वर 'क्वाइंट्रालर' मकान । जो बुनियाद यमाची गयी, उन पर एकान नहीं खड़ा किया गया और जो मकान वह से, उनको धुनियाद नहीं मिली हरर देखनियाद नहीं मिली कलग-अल्य हो गयी। परिणाम जो होना या, बढ़ी हो रहा है। टेकिन

मायुर्ग रोने की बात नहीं है। 'सत्यमेव जयते' उन्होंने करूल किया है। नयी तालीम सत्य है।

"नहीं खुशी हुई आप सब लोगां से मिलकर और यहाँ आकर । बयों से आप उदेश्वित रहे हैं, किर भी मिल करते हैं तो उमजी के बहे ज्यारे हैं। जिन्हें गील का प्रतिपन्न मिल गया, उनके साते में कुछ नहां बचा। हेरिन आपने नाम पर रामजी के साते में महुत कुछ है। भगाना वी हुया आप पर होनेवाली है, यह सोचहर आपको अन्त समार नि होना चाहिए।"

## रामदेवबायू की याद

९। वजे वारा समस्तीपुर पहुँचे । वहाँ उन्होंने कहा कि "पिछली मर्जना हम यहाँ पैदल चलचर आपे थे। लेपिन इस चक्त मोटर से आपे यानी हम डिमेंड हुए । कुछ लोग मानते हैं नि राया को अब अफल आपी है कि मोटर म चल रहा है और अपसेड हुआ है, लेपिन हमारी निगाह में हम डिमेंड ही हुए हैं। जो आनन्द पहले आता था, यह नहीं है। लेपिन मामरान का आन्दोलन चलाना है और उसरा विचार समसाना है, इपलिए लाचार होकर मोटर से आना पटा।"

देश के अनन्य सादी-सेवक और विशाद के अनोसे स्वनातमक जननायक, स्वर्गय सावदेवरावू का गाँव नजदीक ही पड़ता है। उनकी याद करते हुए प्राचा ने करा कि "पहली पद पराना में लगातार वे हमारे साथ थे। उन्होंने सर प्रकार की हमारी रक्षा की। वैयनाय प्राचा में में मंत्राने के लिए उन्होंने सुब प्रहार सहै। अगर वे सारे प्रहार मुझे सहंग प्रवाने के लिए उन्होंने सुब प्रहार सहै। अगर वे सारे प्रहार मुझे सहंग पड़ते, तो शायद भूद-न-याना ही सतम हो जाती। समदेखायू कहते थे कि इस प्रहार के नक्त उन्हें अन्दर से कोई नोध नहीं आया। अव्याव शायि से उन्होंने सब बर्जास किया। हम आशा करते हैं कि समदेशायू ने जिस उत्तर होती हो लगा में नेगा की, उनमें सनको नेया। मिनी।"

दोपहर को कार्यकर्ता-सभा में याया ने कहा कि ''प्रामदान होने पर और प्राम-सभाएँ वनने पर उन्हें सर्वेदय मंडल का रूप मिलेगा। आज तो सर्वेदय मंडल और सर्वे सेवा संघ हवा में हैं। मामदान से उनको वडा भारी आधार हासिल होगा।"

### महाजनों से अपीछ

शाम की सार्वजनिक सभा बाबा की अब तक की विहार-यात्रा की सबसे बड़ी सभा थी। समस्तीपुर का पटेल-मैदान खचाखन भरा था। ५० हजार के उत्पर ही लोग रहे होंगे। ७५ मामदान दिये गये और १७५१) की मैली मेट की गयी। अपने प्रवचन में बाबा ने कहा। "अभीन की मास्तिकी को में हराम मानता हूँ और इसीलए मामदान में उत्पक्ष विसर्जन है। प्रामश्यान में की जो प्रामसमा बनें ने उत्पक्ष विसर्जन है। प्रामश्यान में की जो प्रामसमा बनें में उत्पक्ष विसर्जन है। प्रामश्यान में की जो प्रामसमा बनें में उत्पक्ष विसर्जन है। प्रामश्यान में की जो प्रामसमा बनें ने सहाजनों को ५० में हिस्सा और उनकों के जी देना चाहिए। सद की बजाय वे ६ प्रतिशत पटाव कबूल करें। १३ साल की पदमात्रा के दीरान में मारत का जो महें अनुभय हुआ है, उत्पक्ष वर यह कहा चाहता हूँ कि मुझे बनुभय हुआ है, उत्पक्ष वर मांग को भारत का इर महाजन कबूल करेगा। इससे बदकर दान और पर्म हो मार को मारत की विद्यो मन्द होने पर जमीन पर महाजन पैया नहीं देंगे। यह खबाल सहत है। जमीन को अपने हार्यों से पकड़ना है और मालिवी को प्रामस्था के हार्यो।"

आज प्यजाबाबू परना से आये और वाबा से मिछे। बाबा ने उनसे कहा कि "अब ग्रामदान की बात पुरानी हो गयी। प्रशंड-दान शुरू हुआ है। हमने कहा है कि प्रखंड-दान और अखंड-दान होना चाहिए।"

#### मेजर डिफेस्स

६ नवम्पर को समस्तीपुर से बहेड़ा के रास्ते में स्वागत के लिए जगह-जगह भीड़ होने के कारण लगभग ३५ मील का फासला सवा तीन घटे मंतिय हो सका। पहुँचने पर स्वागताप्यथ महोदय ने वहा कि ''आप ब्रामदान को 'डिपेन्स मेजर' कहते हैं। लेकिन हमें तो यह 'मैचर दिकेन्स' मादम होता है। इससे गाँन गाँव मजबूत किला ननेगा।''

नाना को यह शब्द नहुत पक्ष द पड़ा और उ होंने कहा कि "आपकी माद सही है, क्योंकि असली हिक्त्म तो गाँव का है, नार्डर का क्रिक्त तो गाँव का है, नार्डर का क्रिक्त तो गाँव का है। अब आपनो प्रस्त हान में रून जाना चारिए। असर दोन्यार गाँव ग्रामदान होते हैं और आसपास के रान गाँव मामदानी नहीं है, तो उन दो चार गाँवों को नुक्षान मी पहुच सकता है। इस लिए पूरा प्रस्त हता हो। इस ता चाहिए। ग्रामदान से रगदी के लिए एक जुनियाद नन जाता है। दरभगा अले मे सादी का काम नहुत चल्ला है, इसलिए वहाँ ग्रामदान नी अत्यन्त आवस्यकता है।"

दोपहर की कायकता समा में एक माह ने कहा कि "जा तक पूरा जिया प्राप्तदान मंन आये, तान तक आप हमारे दरभगा जिले में कों न रह " यावा बोलें "अच्छा मुझाव है। एक दमा विहार मर हम् हेने के नाद १९ दिसम्बर को हम आगे के लिए सोचगे और देखों कि कि जिल की तैयारी है। अगर वयाना के तौर पर आप दरभगा जिले से तान तक दो हगार प्राप्तदान कर देते हैं, तो वहाँ आने का हम विवार कर सन्ते हैं।"

#### भिक्षा नहीं, द क्षा

शाम की सभा म ६० शामदान मिन्ने और ६८००) की थैली।
लेकिन प्रामदान की से सूनी बनी भी, उनमें यह साहिर नहीं किया
गया या कि गाँउ भी आवादी, क्षेत्रमरू आदि किया
द प्रसाही मं से थे। याज ने यहा ''एक एक प्रपाड से योड़े थोड़े हैं।
लेकिन मिला में तीर पर प्रामदान करना है। लेकिन हम मिला लेने नहा,
दीना देने आये हैं। हम सारे समाज मो दी म देना च्वाहते हैं कि सारा
गाँउ एक परिवार बने, मिल जुलकर रहे और सनते हुता भी सबसे

ज्यादा चिन्ता की जाय ।" इसके बाद उन्होंने कहा कि "महात्मा गांधी ने बुढि, धन, अमीन-जायदाद आदियारों के सामने टरटीशिए का जो चिद्धान्त रखा या, उसीका असल मामदान में है। अपने पास जो भी सम्पत्ति, बुद्धि या साधन-दाकि होती है, सब कसौटी के लिए है, ताकि

दसरों के लिए काम आये।" दावा ने सभा में स्वहर पहननेवारों से हाथ उठवाये. तो १५ हजार की भीड़ में लगभग ४०० हाथ उठे। याया ने यहा कि "इमें इससे समाधान नहीं है। दरमंगा जिला छल का

क्ल लहरपोश होना चाहिए। यह प्रामदान से नहीं होगा। हर प्राम ग्रामदान में आये. वहाँ खादी वने और पहनी जाय तथा द्याति-सेना

राडी हो।" बहेड़ा में श्रीमती फूलमाया देवी और उनकी दोनों पुत्रियाँ बाबा से मिली, अपने द्वाय से उन्होंने २५० नं० का सूत कातकर दिखाया। शीमती पुरुमाया यहन बारीक कताई में सारे देश में शिरोमणि हैं। वे

५०० नं० या सत भी कुशलता से कात होती हैं।

आनेवारे युग का नेवृत्व यहनें करेंगी

दोपहर को कार्यकर्ता-समा में एक भाई ने पृछा कि "क्या प्रामदान से भूत की समस्या हल होगी ?" बाता ने कहा कि "इसमे दो बाते हैं : रे पैदाबार बढ़नी चाहिए और २.उत्पादन का विवतरण ठोक तरह होना चाहिए। उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ सही दग से वितरण बहुत जरूरी है। प्रामदान ने वे दोनों बारे सर्था! । गॉव की खेती का नियोजन प्रामस्मा बरेगी और पिर लोग उत्साह से अपनी अपनी रोती करेंगे। फिर प्रामसमा को अपनी प्रस्त का ४०वाँ हिस्सा हर साल देंगे, जिससे प्रामन्त्रीय बनेगा और पैदाबार अच्छी होने एर मजदूरी की मजदूरी भी प्यादा देंगे। इस तरह वितरण की भी ठीक व्यवस्था होगी।"

क्योरी से तीन मील पर विश्वपी नाम का गाँव है, जो मुमसिद कवि विद्यापति की जन्मभूमि है। कपिल मुनि का स्थान कपिलेस्वर यहाँ से ५ मील पर है।

### पिता लक्षाधीश और वेटा <sup>१</sup>

द्याम की समा में स्वागताप्यण थी नारायणदास एम० पी० ने २२ प्रामदान किये और ५२५६) की पैली दी। अपने प्रयचन में बादा ने कहा कि "यह को प्रामदान दिये गये, उन्हें में तूपना नहीं मानता। आपकों करीं द में सी प्राम नहीं मानता। आपकों करीं द में सी प्राम ने मानता। आपकों करीं द महीने का समय मिला, तो यहाँ क्षाया गया कि इस स्थान के पास विध्यापित होगये, कपिल मिल होने हो गये। हुए और गये—आये और गये। एक आदमी था, वह कहता या कि मेरे पिता लखापीरा थे। उससे पूरा गया कि 'माई, तुम क्या करते हो ?' बोला- इस भीस मोगते हैं।' बेटा है मिलाधीय, लेडिन पिता से बदकर बेटे को होना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं। विवास संदर्भ बेटे को होना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं। क्यास स्वास बेटे को होना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं। क्यास स्वास बेटे को करता चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं।

बारा के प्रवचन के बाद श्री नारायण राष्ट्र की विनती एर श्री महा-देवीताई ने भी व्याल्यान दिया। उन्होंने वहनों से आगे आने की अपील की और सभा में आये हुए लोगों से अनुरोध किया कि "सर्वोदय-साहित्य का अध्ययन, मनन करें। इससे उन्हें कायम का सन्चा सत्त्र्य हासिल होगा।"

अगले दिन क्योटी में सबेरे ही कुछ लोग जमा हो गये और प्रजावंत्र के बारे में बाबा से पूछने लगे ! बाबा ने कहा कि "दल-पिहीन प्रजा का उतना महत्त्व नहीं है, जितना राहांबिहीन प्रजावंत्र का । दल होने में हर्ज नहीं, लेकिन दलदल हानिकारक हैं।"

### मरीज खादी वन्द करें

सबेरे आठ यने बावा जयनगर पहुँचे, जो भारत-नेवाल-सीमा पर एक बढ़ी मंदी है। रास्ते में कपिया नाम के खादी-केन्द्र में टहरे, जो बारीक मसलिन काम के लिए मशहूर है। वहाँ बहुत महीन कताई होती है। बावा ने कहा कि "किसी संग्रहालय के लिए बोहा बारीक सुत कात लिया जाय या भगवान की मूर्ति को पहनाने के लिए कात लिया जाय तो समझ में आता है। लेकिन अभीरों के लिए इस तरह मेहनत करके बारीक माल देता करने की बजाय में आतमहत्वा फरना पसंद कहँगा। मेरी राव में द्वारंत इसमें बदल करना होगा, बरना आप सब सतम हो बारीं।"

कपिषय-छेन्द्र के स्वयस्थापक ने याया को ६० नं० का एक एती यान दिया । धन्यवाद के साथ यावा ने उसे यापस कर दिया और करा कि 'दिसी सादी पहनने पर लोगों को दांका आयेगी कि वावा मिल का कपदा पहने हैं या सहर । सहर भी पहनें और दांवा भी यनी रहे, यह टीक नहीं । या फिर सावा को अपने माधे पर टिस्तना होगा 'सहरपेग्रा'। इसलिए इस यान को आप अपने पास स्पिये और इसे मसीयों के लिए इसोमाल कर एकें तो अच्छा है।" यह करकर बावा ने यह यान गाएन कर दिया ।

## युनाइटेड स्टेट ऑफ सर्वोदय रिपब्लिक

जयनगर पहुँचने पर वाजा ने कहा कि "हम सब लोग दिल्ली पर अवलित होकर पूरे परावल्बी हो गये हैं। स्वराज्य की हरारत वच्चे वच्चे को महत्त्व होनी चाहिए। " आज अपने यहाँ समाज नहीं, जमाव है। हमें गाँव गाँव में ग्रामदान करके सवींदय रिपल्लिक राडी करता है और यह भारत 'युनाइटेड स्टेट ऑफ सवींदय रिपल्लिक (यवींदववादी जन-सारिक सम्बद्ध) बनावा है।"

दोपहर को श्री तुरुती मेहरजी के प्पास पाम के व्यवस्थापक श्रीगोपालमान केंद्र नेपाल से सावा से मिलने आये और प्पास का नमूना भी पेस हिन्या, जो बाबा को बहुत पसद आया। तुरुती मेहरजी वा रक्तील मे मिलने वा वार्यसम्भाषा।

कार्यकर्ता-सभा में एक भाई ने पृष्टा कि "जीवन मुसमय कैसे हो ?" बाबा ने कहा कि "जीवन मुख और दुःस से परे रहना चाहिए और चित्त में समत्व या समभाव होना चाहिए ! इसका उपाय यही है कि दुःस और मुग्न दोनों को याँट को और पुरुषार्थ करों !"

#### जयनगर या हारनगर ?

शाम की आम समा में ४१ मामदान और ७००१) की मैली दो गयी। बाबा ने कहा कि "व्यक्तिन्त दान करने की आदत हम लोगों में मीजूद है। वह एक तरह का बीदा है। उसमें इस लोक में लीति पाने भी इन्छा रहती है और परलोक में अन्छे स्थान की। तो, वह पुण्याचरण सलमा हो जाता है। इससे समाज को कोई लाम ना मिलता। माण अगर पुली छोड़ दो बेहार चली जाती है। लेकिन अगर उसे इन्ला में यन्द्र निमा जाय तो वह रेलगाड़ी दीन सक्दी है। इसी तरह अगर दान योजनापूर्वन किया जाय, तो उससे शक्ति पैदा होती है। यह करना मामदान के अन्दर है। यहाँ मामदान होना जरूरी है, वर्योकि यह सीमा पर है, नहीं तो यह हारनगर वन सकता है। सीमा के सारे नगर प्रामदान में आने चाहिए।

जयनगर के पड़ाब पर शाम के समय एक डॉक्टर साहब ने याया को एक पत्र में लिखकर दिया कि "सेहत को देखते हुए आपके लिए जहरी है कि एक जगह स्थिर होकर बैठें।" बाबा कुछ नहीं बोठे और वह परचा रख दिया। लेकिन इसका हवाला उन्होंने अगले दिन ९ नवश्यर को सुबह बेतीपटी पहुँचने पर अपने प्रवचन में दिया और कहा कि "हमें तो इस काम में यकान जरा में नहीं आदी। याम का बाण जैसे निकल गया, बैसे निकले हैं और लक्ष्य पर ही पहुँचकर चैन लेकी, टीकन अगर भगवान सी इच्छा होगी, तो वह बीच में भी उठा सकता है।"

११ वजे करीव वैद्यनाथवाबू, गीरीवाबू, मुनिजी (श्री बाबूहरूल मित्तरूजी) और इरिवेद्यायवहन बाबा से मिलने आये। कम जभीन-बाले ग्रामदान होने पर गौरीवाबू ने अपनी परेशानी जाहिर की। वाचा क कहा कि "वह तो समुद्र है, निर्देशों भी आवेंगी, नाले भी।" वैद्यनाय-बाखू बोले : "कानूनी तीर पर इन ग्रामदानों में बोई एदराज नहीं है।" बाबा बोले कि "यह समझ सत्य विषद्ध प्रेम का है। दोनों का इक है।"

### वैलजोड़ी के सहारे कव तक ?

दोषदर की कार्यकर्ता-समा में याया ने बताया कि "हम प्रामणन्य बनायेंगे, रूपमें से 'ग' को हराओं। 'ग' यानी गर्व और अभिमान, तो रामग्रन्थ हो जायगा।'' मुझे प्रामदान से कम फिकर खादी की नहीं है। आज बह बेचुनियाद मजन की तरह है।'' यह ताल्य स्परता जा रहा है। में उमे बहता हुआ चस्मा बनाना चाहता हूँ।'

बहुत-से कान्नेस के मित्र भी भी गृह थे। उनमें से एक ने पूछा कि "हमारे लिए आपका क्या आदेश है!" याचा ने कहा : "मैं आपकी क्या आदेश दें सकता हूँ! आपके अप्यक्त, भी राजायावृ महर्गा जिले में हमारे साथ रहे। उन्होंने जाहिर किया कि मामदान होने पर कांग्रेस का मजाजातिक समाजवाद का उद्देश्य सपल होगा। उससे कांग्रेस की सकत बनेगी। देश की वो बनेगी ही। थोडे दिनों मे चुनाव आयेगा। अर तक के चुनावों मे आपको दो चीजों ने काम दिया-वैल्जोडी और प० नेहरू। अर प० नेहरू का बहुत नडा आधार चला गया। उस हालत में बैल अपके पास बाकी यवा है।" सब हुँसने लगे और एक दूसरे को देरने लगे।

### एप्रोच का सवाल

शाम की आम सभा में ५६ शामदान मिले और ७२३४) की थेली। १५ शामदान रास्ते में हुए थे, इस तरह आज ७१ शामदान मिले। बाया ने यहा कि "हमारे कार्यकर्ता श्रीभानों के पास नहीं जाते। मन में अविश्वास रास्ता गल्द है। जनता कल्स्ट्रुश है और श्रद्धा से जो मॉगेंगे, यह मिलेगा। का्मुनिस्ट मी उनके पास नहीं जाते, लेकन से तम करते हैं। ये हैं अविश्वासादों, तो ये हैं बिक्रियाबादों। लेकन आक्ष्य यह है कि हनका चीन पर दिश्यास है।" इस पर स्थानीय एमर एलर एर में (जो दिश्यापपरी का्मुनिस्ट पार्टो के सरस्य हैं) याता को परचा भेजा कि "हमं चीन का हमदर्द बताकर आप अत्याय करते हैं।" इस पर बाबा योले: "का्मुनिस्ट पार्टो के दो दुकड़े हो गये हैं, एक हैं चीनवादी दूसरे स्स्वादी लेकिन भारतबादी कोई नहीं। आज के अविश्वास को दिरास में कैसे परिवर्तित कर, यही माति है। स्वाल एप्रोच ना है। सन पर विश्वास रस्तर श्रद्धा के साथ जाना चाहिए, तो सुन्दर परिणाम आमें विमा नहीं रहेंगे।"

आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। काशी से श्री कगदीश भिश्र आये थे, जो सर्व सेना कम के प्रथान कार्यालय में काम करते हैं। उनका गाँत, सामीदरपुर नजदीक ही था। वे सुन्ने तथा अन्य साथियों को वहाँ क्यि के जवे। साभीदरपुर में सक रोगों से भेट हुई और प्रामदान पर चर्यों भी चली। बडा सुदर कार्यक्रम रहा।

#### पाँच काम

अगारे दिन सबेरे बेनी-पट्टी से निकलने के पहले वाबा ने मंगल पेंटा में कहा कि "निर्माण की किम्मेदारी गाँव की अपनी है और है सरकार की हमारे तो पाँच काम हैं: १. प्रामदान प्राप्त करना, २. उन्हें पक्क करना २. साहित्य-प्रवार करना, ४. तालीम या प्रशिक्षण देना और ५. सलह-स्वादिय देना । फिर, छठा भी एक काम यह है कि आधर्मों के आस-पास प्राप्तानवारे नमने के गाँव मनाना।"

पौने सात बने बाबा मधुबनी पहुँचे। यह 'खादी का मैनचेस्टर' माना जाता है। आस्पार के इलाके मे हजारों करपे और चरते चलते हैं। खनावाचू ने वहाँ बड़े स्टेश्यूके व्यवस्था की थी। इस मौके पर कर्ष नेता संब की प्रवयस्थानित की पैटक भी नहीं रखी गयी थी।

११ वज्ञ प्रवंध-धांगित के सदस्य बावा से मिले। यावा ने कहा कि ''में जितना ग्रामदान के जिए नितित हूँ, उससे ज्यादा खादी से जिए हूँ। मेरी मृत्यु के बाद ग्रामदान तो जरूर होने, लेकिन खादी का नया होगा, कह नहीं घनता।''आईसा का 'प्योद साह'स' तो बन पुका है। हों उसका 'आशहर साहन्य' तैयार करना है।

### खादी में सम-वेतन

दोषहर को कार्यकर्तान्समा में सारे कार्यकर्ता ग्यास्वार मैं इह थे। उनमें से कुछ भाइतों ने मामदान में कारी काम किया है। प्रकल्य गिति के रूदर भी मीजूद थे। यहा सुन्दर गमामाम था। सुरू में री बहा गावर पूछा पारा जो आज विहार के भारे राही-कार्न के मानव में हैं। यह गह कि 'राही-कार्यकर्ताओं को समन्तिन देने का जो आपदा प्रस्ताय था, यह आज थी रिपति में कहाँ तक टीक है।'

मुम्बराने हुए याया ने कहा : "यह प्रस्ताय अपनी जनह कायम है। हेरिन उनमें ६०) से १००) वाली जो भारा है, उनमें बुछ पर्य क्रने की जरूरत है। इस अरहे में मॅहगाई आदि बदने के कारण ६०) के ९०) और १००) के १५०) होने चाहिए। वाकी प्रस्ताव अपनी जगह रहेगा।'' यह सुनवर सन्के चेहरे पर आनन्द की ल्हर दौड गयी।

## मुझे ज्यादा चिन्ता सादी की है

अपनी बात जारी रखते हुए बाता ने वहा कि "अन वह करने में खादीवालों को कथा तकलीन होगी, मैं नहीं जानता। मेंने तो कित्तां की मजदूरी भी बदाने के लिए कहा था और वह भी बदाने वे लिए कहा था और उह भी बदाने वे लिए कहा राहा है। बदाने के लिए कहा सा और उह भी बदाने वे लिए कहा राहा है। बदान की होता तो दोनों का श्रीपण होता है। झोपण भी हो और सादी भी हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। वहा जा सकता है कि वित जीर मजदूरी बदने पर सादी की किरी कैसे होगी? सादी का देर लग जायमा। वेचनेवालों के सामने यह झमेला है ही। इसके लिए खादी का स्वरूप ही बदलना होगा। मुसे मामदान की जितनी चिता है, उससे कहाँ ज्यादा विता सादी की है। अपर भरी मृत्यु के बाद भी मामदान वा वाम करने की बचा होगा तो लेग उसे पूरा करेंगे। लेकिन सादी पर शका आती है। अगर आप उसन हम गई बदलेंगे, तो मेरी मृत्यु के बाद उसे सतम ही समझ। इसलिए अच्छा हम जदरेंगे जितने की बचा हम जदरेंगे जाता हो हम जदरेंगे जाता हम अदरेंगे जाता हम जदरेंगे जाता हम का स्वरूप की बदा ही साम स्वर्श का स्वर्श हो कि सादी का दावा हम जदरेंगे जदर सिंद करें।

## हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में प्रेम हो

द्याम की आम सभा म १२७ शामदान मिछे और १९,५२२ रुपये की थेली। अपने प्रचलन में बावा ने कहा कि तुल्कीदाराओं कह नये हैं कि 'विद्यु भव होयू न प्रीत १' अजीय बात द्वापी। यह उस्टा दीत्तता है। लेकिन हमें आशा है कि भारत और पाक्स्तान के बीच भय तो पेदा हो जुका है, देसल्प अब प्रीति भी बन जायगी। एक दूसरे को बर रहेगा कि हम एक दूसरे को दत्रा नहीं छहते, अब प्रेम के दिखा ' कोई चारा नहीं। बहुतों को लगता है कि अब दिन्हुस्तान और पाहिस्तान का मेल नहीं होगा। लेकिन यह इतिहास के खिलाफ बात है। अब तो प्रेम का आरम्म होगा। हम चाहते हैं कि दोनों देश मजबूत बनें और एक दसरे की ऐसी घाक बन जाय कि प्रेम के बिना गति ही न रहे।

"मेरा अपना एक दर्शन है। में मानता हूँ कि अहिंगा निर्मण के लिए है। जिनके हृदय में कंप होता है, उनके लिए अहिंगा नहीं है। निर्मय चित्त को ही अहिंगा का मर्म समझ में आ सकता है। इसलिए हम ग्रामदान की प्रक्रिया होगों के सामने रख रहे है कि सारा गाँव निर्मय हो जाय और प्रेम से रहे। उससे अहिंगा की पनकी द्वानियाद बनेगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे देशवासी निर्मय ने और हेप न रखें। निर्मय कीर निर्मय क

## ब्रह्म-विद्या की भूमि में

अन्त में बाबा ने कहा कि "मिथिला में अक्षानिया का जन्म हुआ या। ब्रह्म-विद्या का निर्मयता से आयन्त निकट का सम्मन्ध है। जहाँ भय है, वहाँ ब्रह्म-विद्या नहीं रह सकती। यह भूमि ब्रह्म-विद्या की भूमि है। मेरा विद्यास है कि ब्रह्म-विद्या का प्रकाशन ग्रामशन हारा ही होगा।"

द्याम को यावा के पास पिछले महीने के काम का हेला-जोता हुआ। यावा को विदार में आये दो महीने पूरे हो रहे ने। पिछले महीने में २०० गामदान मिले और प्रतिदिन १० का औसत रहा। लेकिन ११ अन्दूबर से १० नयम्बर तक्वाले महीने में १९५४ गामदान मिले जिनका औसत १७ का रहा। इससे पता चलता है कि तुक्तन की हमा बन रही है।

अगरी दिन चचेरे एक पंटा यात्रा प्रकथ-समिति के साथ कैंद्रे। उसमें उन्होंने कहा: "मेरी भारतीयता येदमुक्क है, जो विदन-व्यापक है।" में टीका कम किया करता हूँ, यह मेरा अपना दर्शन है। ही मैंने 'चाक-पार्कि' नाम दिया है।" सवा सात बजे बाबा मधुबनी से निकले । रास्ते में रहिका के खादी केन्द्र में ठहरें । वहाँ अम्बर चरखें पर बारीक कताई हो रही थी । बाना ने कहा कि गाँव गाँव को चस्न स्वावल्यन का सकस्य रोना चाहिए ।

दरमण जिल्ले का आदिरी पडाव ल्हेरिया सराय मे या, जो दरमण शहर का हिस्सा है। वहाँ यावा १॥ यजे पहुँचे। ११ -जे कम्युनिस्ट मित्र मिल्ने आये। बेनीपट्टी की सभा मे यावा का जो शाम को प्रवचन हुआ या, उसरे उननो समाधान नहीं हुआ और उन्होंने बाबा से मिल्ने की इच्छा जाहिर की। शाम को जब वे पहाब पर आये तो प्रार्थना हो चुकी थी और बाबा सोने जा रहे थे। इसलिए ११ नवम्बर को ल्हेरिया सराय में बिले।

### कम्युनिस्ट मित्रों के साथ

बाया ने कहा कि 'हम उस दिन कम्युनिस्टों के बारे में नहा बील रहे थे। हमारा इसारा एक 'मेन्टेलिटी' की तरम था। छोटे टोलों म लोग जाते है, नेकिन बड़े गॉव में नहीं। यह एक तरह का अविस्तास है। कम्युनिस्टों ने तो अविस्तास भी 'भिलास्त्री' ही बना रखी है। में मारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर बुछ नहीं कह रहा था, यिक क्लास्त्रास को कहता था। कहने का मतल्य यह भा कि बड़े गाँव को नहीं छोडना चाहिए और विस्तास के साथ सबने पास जाना चाहिए।"

कम्युनिस्ट भाई बोले िक "इम यह मानते हैं, हमारा यह विद्रास है कि साम्यवाद की दुनिया में जीत होगी और मानव जाति के लिए वही एक मात्र रास्ता है। प्रामदान आदोलन को हम उसका पूरक मानते हैं और इसी नाते उसमें साथ भी देते हैं।" इस पर बाबा ने खुधी जाहिर करते हुए कहा कि "आपकी मदद के लिए घरपाद है। आपना जो विश्यास है, आपको वही राखना चाहिए। आपने ग्रामदान को पूरक माना है, इसके लिए मैं बहुत छुम्युजार हूँ। अपना सिद्धान्त छोडकर आप इधर आप, यह मैं नहीं चाहता।" उससे लाई लाम नहा। हम वहते है कि ग्रामदान का काम पूरा होने -दीजिये, फिर देंसिये कि क्विनी बेदखली बाकी रहती है।"

दोगहर को कायकर्ता गोडी में वावा रोले कि "जमीन वेचकर काम रूरने के माने हैं, कपड जलाकर हाथ तापने की कोशिश करना । उससे चन्द निनटों के लिए राहत मिलेगी लेकिन फिर और ज्यादा ठढक लगेगी। " एक भाई ने बताया कि "आन्दालन में लगे नार्यकर्ताओं के कुडम्यों की उडी दुर्दशा है।" बाजा ने कहा कि "आपका यह यडा भाग्य है कि वपा से आप इस आन्दोलन में लगे है। तुकाराम, कबीर, उल्लीदास, पेगम्बर मुहम्मद और रालीग उमर सउने परिवार बडी विताजनक हलत में ही रहे।"

### स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ

याम नी आम सभा मे स्वागताध्या श्री देवकीनन्दन सिंह, एम०
एल० थी० ने वहा कि ' यह दिन दूर नहा, जब सारे दरमगा जिले का
प्रामदान होगा।'' आज ३४ ग्रामदान मिले और १४,७००) की थैली।
अपने प्रत्यन म राता ने रवाया कि "पहले तो नया निवार सामने
आता है, फिर वाणी में प्रेरणा आती है और मनुष्य बोलने लगता है।
दयने घाद इति वा आरम्म होता है। आपने अभी जिला दान की
तात सुनी। मुझे निश्वास है कि यह होकर रहेगा और कल्दी होगा।

"मनुष्य र जीवन म तीन चीज होती है १ स्वार्ष २ परार्थ और १. परमाथ । में यह नक्ष चाहता कि आप स्वाय की चिन्ता न करें, जरूर करें । लेकिन उठरा क्षेत्र चर से लाकर गाँउ तक बढा दें । परार्थ मेर्ड अल्य चीन नहीं है। परार्थ करना दूरदर्शी स्वार्थ है। अगर दूसर्थ को देगे ता अपने आप भी पायेंगे। करीर साहब में उताबा है १

> पानी बादो नाव में, धर में बादो दाम। दोऊ हाथ उलीचिये, यही सवानी काम।।

"पर में दाम बढ़ने से और नीका में पानी बढ़ने से खतरा ही खतर है। नीका को पानी चाहिए लेकिन नीका के बाहर। दाम चाहिए लेकिन समाज में। प्राप्तसमा के पास पैसा हो और आपकी बैंक बन जाय।"

## **छक्षीबाबू की प्रेरणा**

तीसरी चीज है, परमायं । परमायं तब होता है, जब अपना अहंकार छोड़ देते हैं और अपना काम परमेश्वर को समर्थन कर देते हैं । माँ यच्चे की सेवा करती है, लेकिन कहती है कि में तो कुछ नहीं करती। इसी तरह र गाँव में माम-समा माम-माता बनेगी और उसके द्वारा प्रमान्यक्य आगेगा। लेकिन हमें अहंकार न हो कि हम मामराज्य ला रहे हैं। प्रमान्यक्य यूव्य होने पर स्वार्थ, परार्थ और वरमायं तीनों होने पर, मामराज्य से गर्ववाल। 'ग' निकाल दिया तो रामराज्य हो जायगा। मुझे सारा हस्य दील रहा है कि विहार में मामाजिक और आर्थिक क्षांत का आरम्भ हो गया है और यह पूरी होकर रहेगी। लक्ष्मीवाब हो स्मृदि में यह पूरा दरभंगा जिला प्रमान्यान में आना चाहिए।''

शाम को कई मित्र बाबा के पास बैठे हुए थे। बाबा के कन्धे पर जग-देवामाई मालिश कर रहे थे। बाबा ने कहा कि "आगर मारे बिहार का दान होता है, तो हमें न देश में और कहीं जाने की जरूरत होगी और न देश के बाहर ही।"

दरमण किले की आठ दिन की इस पात्रा में ४५४ प्रामदान मिले और ७१,२७७) की थेनी। यादा की इस पात्रा में सबसे बनादा और बन हुआ नम्बर दरमंगा जिले का हो रहा। यहाँ स्वादी कर काम भी बहुत करें मिनने पर कलता है। आनन्द की बात है कि लादी के मित्रों ने इस आन्दोलन को उटा लिया है। सपुनती में जिलेक्स के कार्यकाओं के सामने बोलते हुए भी प्लागायू ने ९नवम्पर की सत में कहा था कि "इस सो जीवन के जुआरी हैं। रूपभी स्वू ने और उनके साथ इस सबने खादों का काम खड़ा किया, पिर सरकार ने उसको खतम कर दिया। लेकिन यह दबारा फिर राजा हो गया । अब अगर वह स्वाहा होता है

वो आप कोई चिन्ता न करें। ४०५० लाख या करोड दो करोड के घाटे की परवाह मत कीजिये। सादी तभी टिवेगी, जब ग्रामदान होगा। विना श्रामदान के न सादी यचेगी और न हम आप बचगे। इसलिए

वाबा जो कह रहा है, उसना मर्म समझिये और निष्ठापूर्वक ग्रामदान में नाम में नृद पडिये। सादी दुवारा सही हो जायगी।"

साबित हो।

इस तरह दरभगा जिले में एक नयी प्रेरणा काम कर रही है। कौन जाने कि भ-क्रांति में यह बिहार का और सारे देश का ज्योति स्तम्भ भयानक दशा है और वह अन्दर से अत्यन्त अरित है। इसिल्ए ग्रामदान में देर नहां करनी चाहिए।

# उत्पादन केंसे वढ़ेगा <sup>१</sup>

मुजरररपुर जिले का पहला पड़ाव नरसिंहपुर में था, जहाँ वावा ल्हेरिया सत्तय से पाने आठ बजे पहुँचे । स्वागत के लिए सिंचाई मत्री श्री महेराबाब आये थे। अपने प्रवचन में बाबा ने वहा कि "गामदान में समाज की ओर से व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा होती है और व्यक्ति री ओर से समाज को मिल्फियत का समर्पण होता है। दोनों के मेल के नारण प्रामदान उत्पादन बढाने और प्राम व्यवस्था के लिए सबसे बेड-तरीन साधन प्रन गया है। अगर दिसीको इससे बेहतर तरीका सुनता हो. तो वह बताये, तो मैं बामदान छोड़ र उस तरी के को अपनाने को तैयार हॅं। उत्पादन बढाने में दो चीज बहुत जरूरी हं। एक तो जड़-सयोग यानी अच्छा पानी, बीज-साद आदि की व्यवस्था । दूसरी चेतन-सयोग यानी मालिक. मजदूर और महाजन तीनों का अच्छी तरह सयोग हो। देवल जड-संयोग अगर हो और चेतन संयोग न रहे, तो काम नहीं बनेगा। चेतन-सवोग का काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार अम्पताल खोल सरती है, लेकिन सेवा की भावना पैदा नहीं कर सरती। स्कल और कॉलेज सोल समती है, ऐकिन अध्ययनशीलता पैदा नहीं कर सकती। गुणों को पैदा करना, चेतन को पैदा करना, सरकार के हाथ का कार्य नहीं । ग्रामदान से यही चेतन-स्वोग संधेगा ।

"प्रामदान होने पर सादी बढ़ेगी। सरकार सादी नो मदद देती है, रोनिन सरगण नहां देती और निना सरक्षण ने सादी नहीं बढ़ेगी। यह सरक्षण गाँव गाँन प्रामदान होने और प्रामदाग बनने पर ही फिलेगा। तीसरी चीन है पीला सामा। हर गाँव में दस बारह शांति-सैनिफ हों। इस तरह बिहार में दब लगन शांति-सैनिफ हो जार्ब, सो किर अशांति का कोई मय नहां रहेगा। प्रामदान, सादी और शांति सेना तीनों मिलकर एन परिणूर्ग विचार बनता है।"

### ग्रामदान में देरी घातक सिद्ध होगी : 83: "७० साल के जपर वावा की उमर हो चुकी। यहस्थी में वह कभी

नहीं पड़ा । न शादी की, न याल-यच्चे हैं उराके पीछे रोनेवाले । न कोई उसको अपनी जायदाद या मिलकियत है। फिर उसे किसी बात की पर-वाह क्यों होनी चाहिए ! लेकिन वह आपको समज्ञाना चाहता है कि भारत खतरे में है। आपको सावधान करना चाहता है, उसना नहीं। चीन और पाकिस्तान के हमले का डर नहीं है, डर है अन्दर के हमले का। बाहर का तो निमित्त हो जाता है। बाहर के इनले का सामना आसान होना है, टेकिन अन्दर के हमले का सामना करना उतना

आसान नहीं। अगर अन्दर ही अन्दर देश में असन्तोप बना रहता है तो वह बहुत रातरनाक सावित होगा । यह मत कहियेगा कि बाबा ने यहाँ प्राम-स्वराज्य की युनियाद डाली, लेकिन हम उसके बाद काम नहीं कर सके। यहाँ कहा गया कि महात्मा गांधी ने सन १९२० में एक शिक्षण संस्था की नींव डाली, टेकिन आप कुछ कर नहीं सके। ४५ मारु गाद

आप यह वह रहे हैं। आस्चर्य लगता है कि नजदीक ही गंगा और गंडक का सगम है। उसमें जाकर आप कद पदते। कौन रोकता था आपको है इसलिए बार नींद से जाग जाइये और तीजता के साथ इस काम में रूग

ाइये । प्रामदान में देरी करना अत्यन्त चातक सिद्ध होगा ।" उपर्युक्त उदगार यावा ने मुजामरपुर जिले के आदिसी पडाब हाजी-पर में अपने प्रार्थना-प्रवचन में प्रकट किये। इस जिले में आट दिन

यात्रा चली—१२ तारीम से १५ सारोज तह और किर २४ नवस्पर

मे २७ वर । जिरेमर में उन्होंने पही चेतावनी दी कि देश ही यही

भषानक दशा है और वह अन्दर से अत्यन्त अरित है। इसलिए ग्रामदान में देर नहीं क्रनी चाहिए।

# रुत्पादन कैसे वढ़ेगा <sup>१</sup>

मुजग्मरपुर जिले का पहला पड़ाप नरसिंहपुर मंथा, जहाँ यावा ल्हेरिया सराय से पोने जाट बजे पहुँचे। स्वागत के लिए सिचाई मती श्री महेराबाब आये थे। अपने प्रवचन में बाबा ने वहां कि "ग्रामदान में समाज की ओर से व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा होती है और व्यक्ति भी ओर से समाज को मिलकियत का समर्पण होता है। दोनों ने मेल के रारण ग्रामदान उत्पादन बढाने और ग्राम-व्यवस्था के लिए सबसे बेह-तरीन साधन वन गया है। अगर दिसीदी इससे बेहतर तरीका सुअता हो, तो वह बताये, तो मैं ग्रामदान छोडकर उस तरीके को अपनाने को तैयार हूँ। उत्पादन यदाने मे दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो जड़-सयोग यानी अच्छा पानी, बीज खाद आदि की व्यवस्था । इसरी चेतन-सपोग यानी मालिक, मजदूर और महाजन तीनों का अच्छी तरह सयोग हो। देवल जड-स्थोग अगर हो और चेतन स्थोग न रहे, तो काम नहीं उनेगा। चेतन-सयोग का काम सरकार नहीं वर सकती। सरकार अस्पताल खोल सकती है, लेकिन सेवा की भावना पैदा नहीं कर सकती। स्कल और कॉलेज खोल सकती है, लेकिन अध्ययनशीलता पैदा नहीं कर सकती। गुणों को पैदा करना, चेतन को पैदा करना, सरकार के हाथ का कार्य नहीं ! ग्रामदान से यही चेतन-स्योग स्पेगा ।

"ग्रामदान होने पर सादी उदंगी। सरकार खादी को मदद देती है, हेंकिन सरक्षण नहां देती और दिना सरक्षण के स्तादी नहीं बढेगी। यह सरक्षण गाँव गाँव ग्रामदान होने और ग्रामसमा बनने पर ही मिल्या। तीसरी नीज है पीला सामा। हर गाँव गाँव स्वाद शादि-सीनक हो। इस तरह बिहार में दस लाल शादि टीनिक हो। जाउँ, तो तिर अशादि का कोई मय नहां रहेगा। ग्रामदान, सादी और शादि-सेना तीना मिल्कर एक परिपूर्ण विचार यनता है।" इस प्रवचन के बाद महेरावायू ने बाबा से कहा कि ''मैं विचार को अच्छी तरह समझ गया और प्रामदान-आन्दोलन में पूरा सह-योग करूँगा।''

### यह खतरनाक परमेश्वर

दोपहर को कार्यकर्ता-समा में बाबा ने कहा कि "अपने यहाँ 'पंच-बोले परमेश्वर' चलता था। लेकिन अब चला है 'चार बोले परमेश्वर' और 'तीन बोले परमेश्वर।' यह परमेश्वर पश्चिम से आया और बड़ा स्वतरनाक है। इसके कारण जहाँ चहाँ इकड़े हो गये हैं।"

शाम की आम सभा में २५ प्रामरान दिये गये और १५१५) की थीली। अपने प्रवचन में वाचा ने कहा कि "मारत का राष्ट्राधिममान विदर्भ में को स्वचन में मारा ने कहा कि "मारत को राष्ट्राधिममान विदर्भ में को स्वचन स्वचन में अवात है। यहाँ १५ भाषाओं और ७ धमों के लोग हक्द्वा हैं। हमारा गणतन्त्र दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसमे चुनात स्वतंत्र रूप से होते हैं, न्याय की अदालतों पर कोई दवाब नहीं है और मत-प्रकाशन या विचारों की आजादी है। हमारी यह शक्ति हो कम-जोरो बन सकती है। इसलिए बहुत करता है कि देश में एकता रहे और गरीवी मिटे।"" खादी के बारे में बोलते हुए कहा कि "पंत्र नेहरू ने हो स्वयंग्य की पीशांक कहा था। अब हमें हसे प्रामन्त्रपाल्य की पीशांक समाना है। गाँव-गाँव कहा था। अब हमें हसे प्रामन्त्रपाल्य की पीशांक स्वामान हों। गाँव-गाँव कहा था। अव हमें हसे प्रामन्त्रपाल्य की पीशांक स्वामान हों। गाँव-गाँव कहा या। अस्त हमें हमें प्रामन्त्रपाल्य की पीशांक स्वामान हों। गाँव-गाँव कहा या। अस्त हमें हमें प्रामन्त्रपाल्य की पीशांक स्वामान हमें गाँव में हम मन्त्रपाल्य हमें जीर हर गाँव में हमें पर साव परिवार को तरह रहें और मिल-जुलकर काम करें। ये तीनों वार्ट होने पर ही गाँव-गाँव में साम-स्वराल्य होगा और एष्ट्र मजबृत होगा। हमिल हम चारते हैं कि साव जिल्हा मार-स्वराल्य में आ आप ।"

### क्रान्ति की प्रकार

अगले दिन मंगलयेला में योलते हुए याचा ने नर्गतंहपुर में बहा कि ''कमी-कमी उपचार में रोगी को और भी ज्यादा कमजोर किया जाता है। इसे 'मोसेस आप एलिमिनेशन' कहते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ी देर के लिए खादी का कम होना भी सभव है। लेकिन उससे डरना नहीं है। मातियाँ हमेशा खतरे में क्दरुर होती हैं। अगर पुराने दग से काम होगा तो खादी बदनेवाली नहीं, बल्कि खतम होनेवाली है।"

६ यने नरसिंहपुर से निरुक्तर ठांक ९ यने वाया सीतामदी पहुँचे। कॉलेंज ने इाल म स्वागत सभा थी। दीतार पर लिखा हुआ था कि 'सीचा हुआ नईं, किया हुआ काम आता है।' बाबा ने क्हा कि "अब कहने की बात नहीं, करने की बात है। अगर इस प्रदक्त आ यानदान होता है, तो भारत में उसकी महिमा गाने का मीका मिरेगा।"

### संतति-नियोजन से हानि

दोगहर को ११॥ तबे हरिवलावगहन ( अध्यक्ष, गुजरात सर्वोदय मण्डल) और प्रयोध चीक्सी (जो काशी में भावी विचा-स्वान में काम करते हैं) ने बाता को प्रस्त लिएकर दिये। बाबा ने कहा कि "हम तो परमेहरर का नाम लेन्द्र निज्ञ हैं नहीं तो शांति से क्रा विचा-मिंदर में बैठें थे। उस हालत में बिहार के लोगों को देएकर मेरणा हुई। यहाँ के राजदी-कार्यकर्ता रिवोहिंदम माइण्ड के हैं, झॉकनेवाल हैं।" किर सतति नियोजन के तारे में बाबा ने विचार प्रकट करते हुए उसे बहुत हानिकारक खताया और कहा कि "वित्यली-स्वयोग की चो पत्रितता है, उसी पर यह प्रहार है। साथ ही माता के आतम-तस्व का मी इनन होता है।"

दो रुत्रे जब बाबा कार्यकर्ता-सभा में पहुँचे तो कुछ भाइयो ने भागज दिया, जितम यह धिकायत भी गयी थी कि 'इससे धोरो मे प्राम-दान लिया गया और बताया नहीं गया ।' बाया ने कहा कि 'ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग प्रामदान में शामिल नहीं होना चाहते, उसे उन पर लदा नहीं जायगा। यह अपनी मत्यो की बात है। कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि इस तरह दस्तप्तत लेने में कोई सार नहीं, क्यों कि बाद में प्रामदान की पृष्टि के लिए सरकारी तहकीकात होगी। उसमें जो टिकॅमे, ये ही प्रामदान मान्य होंगे। अगर बाद में यद मादम हुआ कि क्लों काह के प्रामदान कच्चे ये, तो उसमें कार्यकर्ताओं की बदनामी और बड़ी क्जीइत होगी। दसल्प बहत साववानी की कस्त्र है।"

रोज यात्रा में बाबा को जो थैली मिलती है, उनके उपयोग के बारे में किसी माई ने सवाल पूछा तो बाबा ने कहा : "इसका उपयोग प्राम-दान में ही किया जाता है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि लोगों के सामने बाजायदा हिसाब पेदा करें, ताकि सबको पता चले कि किस तरह उप-सोग किया जा रहा है।"

असम के दो माई ११ सारील से साय थे। आज जाते समय वे बाबा से मिन्ने भीर बोले कि "परपान्ना में जो आनन्द था, वह इस याना में नहीं।" बाबा ने फबूल किया और कहा कि "मोहर-यान्ना में इम अपने के अपनेह नहीं, हिमेड़ समहते हैं। देखर वा द्यारा समझकर मोहर-याना हान की।" उन मिन्नों से बहा कि "अनम में यह काम होना चाहिए।"

### हनुमान्-जयन्ती के दिन शादियाँ हो

द्याम को आम समा में ४१ सामदान दिये गये, ११ हवार की मैसी और एक की कुछ गुंदियों भी भी। स्वागवाप्यत ने कहा कि "हमने १९१ का द्यादा किया था, लेकिन बाद में अपनी शक्ति देसकर ९१ का तब किया। पर दसमें भी १० कम रह गये।" अपने मचचन में यावा बोटे कि "सुक्ते तो ४९ जैसा बड़ा ऑडड़ा भी नहीं चाहिए। एक होशाना ऑहड़ा कारी है। अपने एक प्रपट का दान करेंगे तो मुद्दे नदा आंतन्द होगा।"

इसके बाद याचा ने कहा कि "विहार में अनुमर यह सवाल उठता है कि मामदान में बमीन की मालकियत माम-रामा को सुपूर्व करने पर शारी में क्या करेंगे हैं मेरी समझ में नहीं आता कि लड़के को लड़की चाहिए और रुड़नी को रुड़का, तो पिर उसमें क्या बाधा है ! बहुते हैं, सामान चाहिए, पैसा चाहिए। इसना एक बड़ा सुन्दर हल है, वह यह कि गाँव भी वुल शादियाँ इनुमान जयन्ती के दिन होनी चाहिए। शनि. मगल. राह, केंद्र आदि जितने ग्रह हैं वे सबके सत्र और सूर्य भी हनमान से डरता है । सारे ग्रह हनुमान् जयन्ती के दिन एक दम अनुकूल हैं । महा-वीर के सामने रिसीरी कड़ नहीं चलेगी। रामजी का काम भी इनगान के बिना नहीं होता। तुल्सीदासजी राम के बहुत भक्त थे, लेकिन उन्होंने भी सकट वे समय प्रार्थना सकटमोचनकी वी और 'हनुमान चालीसा' लिया । इसलिए हमारा सङ्गाव है कि महावीर जयन्ती पर शादी करो और कोई क्योतियी इसके खिलाफ कहे तो उसे बाबा के सामने खड़ा कर दो। मसलमानों की शादी उसी दिन हो। कुरान से पातिहा पढा तो मसलमान की सादी हो गयी और थेद से मन बोले तो हिन्द की शादी। खपल आशीर्वाद हासिल होगा । विसीका दुछ उपसान नहीं । ईसाहयों की बादी उसी दिन हो सकती है। इस तरह सबको सबके आइधिर्गट मिल्से ।

'तिसी शादी में कम आनन्द, कम उत्सव मनाया जाय और किसी में त्यादा, यह गलत और धर्म के विरुद्ध वात है। शादी सवान प्राप्ति के लिए होती है। दिद्ध के घर में दिखी वा जन्म होना और श्रीमान् के घर बड़े का जन्म होना कोई जरूरी नहीं। श्रवराचार्य दिख्य के घर में पैदा हुए और महात्मा गौतम खुद राज घराने में। देखलए गरीय हो मा अभीर, हर शादी को वरावर आशीर्वाद मिलना चाहिए, बरावर उत्सव होना चाहिए। उस रालत में सतान करवाणकारों उत्सव होगी और सरस मगढ़ होगा।"

शाम को प्वजावानू ने बाबा से स्थानीय सरकारी अधिकारियों की भेंट करायी। बाबा ने उनसे कहा कि ''इम आप स्वम्म सहयोग चाहते हैं। इसका हमें 'टीटल एक्टें' करता है।'' कालेज के मिन्तिपल तथा कुछ शिक्षक भी बादा से मिले । बादा ने माँग की कि "चालीस के पीछे एक शिक्षक प्रामदान में लगे और उसके वेतन का भार बाकी शिक्षक मिलकर उठायें।"

# ख़ुद गतिमान् हो जाइये

१४ वारीख को रुवेरे शीवामड़ी में किशीन पूछा कि "आंदोलन को गतिमान् कैछे बनाया जाय !" तो बाबा बोले : "खुद गतिमान् ही जाइये । अपने को गतिमान् बनाने से आंदोलन आगे बहेगा ।"

आज पुष्पी में पड़ाव था। दूरी फेवल १६ मील की थी। परते में विहार खादी प्रामोबीम संव फे वाजपटी फेन्द्र के मकान की शुनिवाद रखवायी गयी। नावा ने कहा कि "जो काम इसने यहाँ कराया जा रहा है, उसीके लिए हम विहार आये हैं। हैट रख देने से मकान की शुनियाद पड़ी हो जायगी, लेकिन खादी को शुनियाद प्रामदान से ही राही होगी।"

### चार तरह के प्रवाह

पुरसे पहुँचकर स्वागत-समा में मावा बोले कि "चार प्रवाह होते हैं: पहला, स्वर्ति का स्वार्य-प्रवाह; दूसरा, समाज का प्रवाह; तीसरा, काल का प्रवाह और जीमा, रेस्परीय संकल्प का प्रवाह। इतमें इंत्यरीय संकल का प्रवाह और काल-प्रवाह रीतों ग्रामदान के अनुकूल हैं। समाज का प्रवाह आपा अनुकूल है और स्वर्ति असमंजस में है। हमें विस्ताब है कि यहाँ काम होगा।"

दोपहर को कार्यकर्ता-शमा में बाचा ने कहा कि "आज जो चल रहा है, उससे वर्ग-संग्रंग जरूर बेहतर है। लेकिन बाचा के पास उससे भी बेहतरीन पीज है। उससे वर्ग-निराष्ट्रण होगा। दरसमन्त्र हिन्दुस्तान मंग्नों है ही नहीं। यह पर्ग-संपर्य की बात पूरीच से आपी है। हमें से आपन में मेम नेपाने का काम फरना है। सरीय मामदान से हरते हैं कि क्हीं अभीर लोग बामदान हारा उनको दबाना न शुरू कर द। अमीर यह बरते हैं कि बामसमा में नहुमत होने के कारण गरीर हमें न दबाय। इससे बाबा हम नतीजे पर पहुँचता है कि बामदान उत्तम काम है। बाबा दोनों के हाथ मिला रहा है।"

# पडित नेहरू को श्रद्धाजिं

आज जाम की आमसमा सावे तीन वजे शुरू हुई। १० गॉय प्रामदान म मिछे। जिनम पाँच वी आपादी एक हजार से जगर है। इन पाँचों में यो गॉय दो हजार से जपापाने हैं। धैली ०००१) की दी गयी। अपने प्रचचन में प्राप्त ने पण्डित जवाइस्लाल नेहरू की श्रदाजिल अधित करते हुए कहा कि 'पे इतिहास के यहुत यह आपनी माने जांची। उँटवारे के समय नहीं मुसीवत आयों, लिंगन पण्डितजी ने हिम्मत ने राय काम निया। सबसे बडी यात यह कि मारत नी एपता कायम रसी। निस्तर उसी कोदिया म लगे रहे। निशी जमाल, प्रान्त, भाषा, धर्म ने लिए उन्हें कही विश्व साथा। सबसे समान स्ववहार और समान त्यार करते। बूसरे देशों के साथ भी मेम का स्ववहार रसने की लिए उन्हों के साथ करते। जो देश आजाद हो रहे थे, उननी आजादी के लिए उन्हों अपना वर्ट दिया और हम प्रकार शानि की तावत वनाने म पूरा योगदान किया। पण्डितजी हर-सुन ओर निर्मेर थे। जैते पुराने जमान में महाराज अद्योक हो गये, उसी वीट क पडित नेहरू थे।"

बाग से पहितजी की आदिती मुलाकात महाममु हंगा की जय ती के अवसर पर, २० दिसम्बर, १९६२ को नवग्राम (प० बगाल) म हुद भी। उसना जिस करते हुए बावा ने उताया कि "श्राम को हम दोनों की सभा हुई। थोड़ में मैंने विचार रखा और फिर पहितजी ने अपना भाषण किया। उन्होंने कहा कि "बाहर से चीन के हमले उग सुमान महान करा कि हम हो जो सुमान करा कर समी का सुमान करा नहीं कहा कि "वाहर से चीन के हमले उग सुमान करा नहीं कहा कि "वाहर से चीन के हमले उग सुमान करा नहीं कहा करा अवस्था अवस्थान करा नहीं कहा करा स्थान के नहीं महत्व स्थान हम सुमान हम नहीं सुमान हम हम नहीं सुमान हम नहीं हम

मिलेगी । इसलिए आप ग्रामदान में शामिल हों।" पंडितजी का यह प्रसंग सुनाकर यात्रा ने अपील की कि "प्रसंड-दान कीजिये, असंड-दान कीजिये, विहार-दान कीजिये।"

१५ नवम्बर को आठ बने वावा मुन्नफरपुर पहुँचे । दिशर खादी-प्रामोदोग संघ के प्रधान कार्यालय, सर्वोदय ग्राम में निवास था। बावा ने वहाँ कहा कि "सौ आदमी पीछे एक शान्ति-सैनिक यानी मुन्नफरपुर में, जिसकी आबादी सवा लाख है, १२०० पीले साफे होने चाहिए।"

### कायर का नहीं काम रे !

११ बने ध्वलावायु और संघ के प्रमुख कार्यकर्ता बाबा से मिले। बाबा ने जनने कहा कि "आप जितना समेट सकते हैं, उतना समेटकर समस्टान में लग जाउँ।"

सिर पर बाँघ कफन जो निकले, विनु सोचे परिणाम रे। कायर का नहिं काम रे!

"मेरी यह अपेक्षा नहीं कि सव दाम छोड़कर, कूँककर चल पड़े। लेकिन जितना हो सके, उतने, ज्यादा-से-प्यादा कार्यकर्ता आप निकालें। फिर यह भी हो सकता है कि सबको अनुभव होना चाहिए और जिन पर बहुत जिम्मेदारी है उन पर लगातार छोड़ भी नहीं सकते। इस-लिए कुछ कार्यकर्ताओं को दो महोने के लिए भेजा। फिर वे यापस आ गये और दूषरों के दो महीने के लिए भेजा, इस तरह होना चाहिए। कार्यकर्ता के शिक्षण की हिंह से भी यह अच्छा होगा।"

वावा ने आगे कहा कि "जुनाव से मेरे काम में करा भी वर्क नहीं पढ़ता। एक दफा तमिलनाट में मुझे बुछ लोगों ने कहा कि अभी जुनाव का जोर है तो १५-२० दिन आप एक जगह टहिरी, यात्रा कुछ दिन बन्द रिलये। उस समय में बेदों का अध्ययन कर रहा था। वो मैंने उनने कहा कि आज मुनद में बेदाम्यास करता था, तो मेरे हाम पर एक मक्सी नेट गयी। अब उसके लिए क्या में बेदाम्यास करत हर हूँ। मस्ती को मेंने याँ उड़ा दिया ओर वेदाभ्यात जारी रता। तो यह चुनाव तो ममती है। इम दवमें भाग तेने नहीं। लेकिन कोई अगर गामदान का लाभ चुनाव के लिए ले और चुनकर जाये तो हम उनका द्वेप नहीं होना चाहिए।"

# सिकिम के मित्रों के साथ

इसके बाद सिक्किम के सात सुनक खादी कार्यकर्ता (जिनमें ४ भाई और दो बहिन थी ) बाता से मिले । साथ में श्री वीरेन्द्र प्रसाद वर्गा (सहायक स्वालक सिक्किम खादी ग्रामोत्रोग प्रशिक्षण-योजना ) भी थे । सीमान्य से श्री वैद्यनाय चीयरीजी भी मीज़द थे ।

चिक्तिम के मित्रों ने वहाँ जो काम चल रहा है, उसकी लिखित जानकारी दी। उसे पटकर बाता बोले "हम चाहते हैं चिक्तिम और भूटान में खादी का जोरदार काम चले। दोनों हमारी सीमा में हैं। वहाँ के गरीमें को अगर मदद पहुँचती है तो सन लोग प्रसन्न रहंगे। अगर सीमा पर लोग प्रसन्न रहंगे हैं, तो देश बल्बान् उनता है। इसलिए सिक्स्म और भूटान में खादे का काम प्रमुच चले और वे हमारे 'शुड किस मित्रम' तम ।"

श्री वैद्यनाधराषु ने बताया कि ''इनर सादी-साम को मदद नहीं मिल रही है। शायद बन्द करने की नीयत आ जाय।"

इस पर वाया ने कहा "सीमा प्रदेश नचाने के लिए लारों इसपा राज्यं करना पडता है। तब सरकार सादी-काम के लिए भी राज्यं बरे तो अच्छा है। बाबा की सिमारिश है कि कमीशन उसे मदद करे। खादी कमीशन वरा क्षेत्र तो भारत है। इस हालत म शिक्किम को मदद देने के लिए भारत-सरकार को आगे आना चाहिए। सुरक्षा विभाग उसे मदद है।"

इसने बाद गाम बोले "यह जो हिन्दुस्तान का बजट बनता है, तो १००० करोड रूपने देना पर एउने नताया जाता है। पाकिस्तान भी लममग २०० करोड़ रुपये सेना पर खर्च करता है। दोनों तब फर ले कि पिकस्तान के गरीबों के लिए हिन्दुस्तान एक इज्ञार करोड़ उपमा खर्च करेगा और पाकिस्तान जरुरत पड़ने पर हिन्दुस्तान के गरीबों के लिए तीन की करोड़ रुपये खर्च करेगा। आज जो मय-खाते चल रहे हैं वे अम खाते हो जायें। इसे रिस्कन ने नाम दिया है—''बाइंग पैनिक आफ डेंच अटर।''

मैदानायबाबू ने बताबा कि "मंकट के काल में रिलीफ आदि की मदद देते हैं।" बाबा ने कहा कि "हॉ, ऐसा होता है। मुख्य प्राकृतिक संकट आ जाता है, तो बोड़ी मदद देते हैं। लेकिन खादी को तो अच्छी तरह मदद करनी चाहिए और सिकिकम ओर मृदान में यह काम वृत्र बटना चाहिए।"

आज कटक से माता रमादेवी और आचार्य हरिहरटास का दार बाबा के पास आवा-"मिस्सेक्टफुटी इनबाइटेट उटीमा २००० प्राम-दान।" बाबा ने तब किया है कि २१ दिसम्बर से १६ अनवरी दात प्रमान जनीमा में देंगे और १७ जनवरी को फिर विहार और आवेंगे।

### महिलाएँ सत्याप्रह करें

तीसरे पहर कार्यकर्ता-समा में सवेदिय प्राम के मित्र सपरिवार जमा थे। कित्तमों की तरफ से सवाल आया कि ग्रामदान के लिए हमती तैयार है, लेकिन हमारे पर के पुरुष तैयार नहीं होते। वादा ने कहा कि "इसके लिए तो महाला गाथी ने प्रेम का प्रास्त दिवा है। आप कता मह सर्के लिए तो महाला गाथी ने प्रेम का प्रास्त दिवा है। आप कता मह स्वरं तो पति-देवता पर अध्य पड़ेगा। आप रामता खुद न साक्ष्य उनकी रिल्डॉबर्ग तो उनना हुद्य स्मीतेगा। रोज व्यवस्य उनकी रमोर्ट वनावर दीत्यों, प्रेम ने परीसिय और गृद न स्वाह्य तो पतिदेव उन्हीं ही प्रामदान को राजी हो जायेंगे।"

द्याम की आम सभा में विहार के सिचाई-मंत्रों श्री महेशवायू ने १९ प्रामदान और १०००१) की भैटी मेंट ही। अपने प्रवचन में वाग ने छहा कि रमे पत्र मुक्त नगर पालिका बनाकर नगरा में नगर स्वराज्य लाना है, और गाँव में ग्राम प्यराज्य ।

# काल-पुरुप की मॉग

"मेरी आद्या है कि दिहार प्रामदान होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि ताता को इतनी उताउली क्यो है। धीरे धीरे काम होने में बाता का छछ नहीं तिगढ़ता। लेकिन में कहना बाहता हूँ कि काल पुरुप को धीरज नहीं है। वह धीरज रराने को तीतार नहीं है। जाप काल पुरुप के प्रामण-पत्र नहीं कि आज ते 10 साल तर कहा हुए जाति या विगाड नहीं होगा, तो में धीरज रराने को तीतार हूँ। ताहुग समोलन की आप को साद होगी। वड़ी आद्याएँ वॉधी गयी थी कि अमीना और एदिया एक होगा। उत्त समय मैंने कहा था कि दुक्तें म सोचना रतदराज होता है। इल दुन्या एक होनी चाहिए। दर, आप जानते हें कि परिणाम पया आया। बाहुग की हिन्न है एक कहने म रत्नम हो गयी। इस्ते आप समझ सकते हैं कि ज्याना क्रियती तेजी से बदल रहा है। जाज जहरत तीजता वी है। गीतम शुद्ध ने वहा है कि 'धर्म का काम अनार तेज गति से नहीं होता, तो पार ने मोतारहन मिलता है।'

' स्वलिए जय दर वी गुजारश नहा है। बातृन में वहा जाता है कि 'जिस्ट्य क्लिट इन जिस्स किताइड' (न्याय म दरी बरना न्याय से बनित हरना हैं), उसी तरह में बस्ता हैं कि 'आम स्वयन्य किल्ट इन आम-स्याय के शिव्ह आम-स्याय कि हिंद हैं। सारित्यात के सित्त वस्ता हैं)। स्वलिए मुझे ब्रह्मी हैं। पारित्यात वा बोद मरावा नहीं। भारत प आस-याव आप बना देखत हैं। पारित्यात में वैनिक राज्य है। भागा, नेपाल, चीन, इडोनेशिया, रूस, मिश्र आदि वा भी यही हाल है। आमा, नेपाल, चीन, इडोनेशिया, रूस, मिश्र आदि वा भी यही हाल है। आपने हदें होई है किन राज्य हैं। आक्रमण से नवाने के लिए आपने मेना यहायी है। वेनिन अगर चेना का ही खाक्रमण हो, तो सेना से आपनी वीन वचायेगा। उम ममय ये शे मिनी दर पुतले, जिन्हें मिनिहरर ने

नाम दिया जाता है, कमजोर सामित होंगे। इसलिए मुझे उतावली है। रात-दिन यही चिन्ता है कि देश कैसे मुरक्ति और मजबूत बने। मगबार ऐसी तीवता जाप सबको दे।"

इसके बाद आठ दिन चम्पारन जिले में विताने के बाद २४ नवम्बर को मुजक्तरपुर जिले के मोतीपुर गाँव में पड़ाव था। बावा बहाँ पीने आठ वजे पहुँचे। उन्होंने कहा कि "इस कबह के लोगों में बोड़ने की ब्रांक मास्त्रम पहती है—मोतीशरी हे 'मोती' और मुजकरपुर हे 'पुर' केटन आपने मोतीपुर बनाया है। इसी तरह हमारा खाम एक दूसरे को जोड़ने का है।"

हाड़े ग्यारह वर्ज श्री नवल्याबु, जो इस धेत्र हे रहनेवाले हैं और विदार में राज्य-मंत्री हैं यात्रा से मिले। उन्होंने बताया कि "किए तरह कामेक्साले भुदान आंदोलन में रूगे थे, उस जोर-दोर के साथ ग्रामदान में नहीं रूगे हैं।" बादा बोले कि "किर भी में लोगों के उपकार मानता हूँ, जो इसमें समय दे रहे हैं। अगर प्रान्तीय कोश्रेस ग्रामदान का संकर्त जाहिर करने का प्रस्ताव करती है, जो अच्छा होगा और बाम पढ़ेगा।" दीपहर को कार्यकर्ता-समा में एक माई ने पढ़ा कि "एक क्षेत्र

दोपहर को कार्यकर्ता-तमा में एक मार्ट ने पूछा कि "एक छैन लेकर नमूने का काम कर दिएलाने का अच्छा अन्तर पड़ेगा!" याचा बोले कि "वह तो झान्ति करमेवाले आदमी को रोकने की जुकि हैं। उससे वनकरवाण का काम होगा, झान्ति कक जावगी। इसलिए ऐसे मोह-जाल में मैं कमी नहीं फँसता। हमें समझ लेना चाहिए कि निर्माण का काम झामनभा और सरकार का है।"

### अटारह साल तो निकल गये

शाम की आम सभा में Y आमदान दिये गये और ६३७१) की यैटी ! यावा ने अपने प्रयत्तन में कहा : "मुझे ट्रक्टर बारनर्थ नहीं कि राजनीतिक पर्जे को प्रामदान का काम उद्याने में सम्बन्ध करा रहा है। उनका दिसाग उत्तरे रहता है । उत्तरे दिसाग को आलान चील मी है, जितना यूरोपवारों का गया। आत्मक्षान की भी हम तोते की तरह रटन लगाते हें, लेकिन उसे त्यों बैठे हैं। वह प्रन्यों में रह गया है। अगर विकान अध्यात्म के अंकुदा में रहे, तो खूब प्रगति होगी। प्राम-दान से श्रुनियाद बनती है, जिसके आधार पर मकान खड़ा किया जा सकता है।"

दिन में ११ बजे से कार्यवतां-समा हुई। वावा ने बड़े दुःख के साथ कहा कि "अम्र, सुरक्षा और शिक्षा तीनों मे बड़ी-'वंगलिंग' हुई है। अब कुछ चेतना आ रही है और इन चीजों पर प्यान दिया जा रहा है। " लगान गरले में लिया जाय और पैसे की शक्त में लेना बन्द हो। अगर होग लगान में सीना देंगे तो आप लेंगे या नहीं ? अनाज तो सोने से भी ख्यादा गरमस्व है।"

# मनुभाई पंचोळी के साथ

दोषरर को दो यक महामाद पंचीलों के साथ यातचीत हुई। याजा ने कहा कि "गुजरात और सीराष्ट्र में काम चलना चाहिए, लेकिन मेरी दनवारों न की जाय।" उन्होंने दुख आयातिक मन्त्र माद भी पूछे में मात्रा ने वापू का अहमन देते हुए कहा कि "सन् १९३२ में हरिकन उपवास के पहले बायू का मात्रा ने याद हुआ या और त्यह आशा मिली भी। इसी तरह से दर्गन भी हो सकते हैं। कुंदर दीयान ने अपनी एक दिखा विभाग के जंगम विद्यापीठ' में मेरे कुछ अनुभवों का जिम किया है।...दनरबादस या दर्गन सव वुछ संभव है, क्योंकि बोर्र मार्थात नहीं हो सकती।"

आज पड़ाव पर रस यात की गड़ी चर्चा रही कि इस क्षेत्र में प्राम-दान का विरोध किया गया है और एक जगह तो कार्यकर्ता से ग्रामदान के संकल्प-पत्र आदि कार्यकात भी होन लिये गये।

### मामाजिक प्रेरणा

शाम की आम सभा में नवलरायू ने २० प्रामदान भेट किये और ५००१) की थैली 1 अपने प्रवचन भे बावा ने कहा कि "हलारों करों की पराभीनवा ने कारण हम लोग अनसर उदाचीन रह बाते हैं और बोई सास मेरणा नहीं होती। लेनिन अप स्वराज्य के बाद सामूहिक प्रेरणा बननी चाहिए। कुछ लोगों ने स्वार्थ की प्रेरणा से छुछ काम किया। अन प्रामदान द्वारा सामाजिक प्रेरणा आयेवी।

# काल करे सो आज कर

क्षेत्र के रिरोध का हवाला देते हुए वाज ने वहा कि "म जुनता हैं कि लोग विरोध करते हैं, तो मुखे वटा उपरार मार्ट्स होता है। रिवार से विरोध कर और उनके विचार में लेनेलाक कुछ हो, तो हम ले सहते हैं। नहां तो उनकी हुटल्ली कर सन्दे हैं। वह हमारा घषा हो है, विचार परिवर्तन का। जार सार समझाना हमारा घम और हमारा पचा है। तो वह जुनहर यहा आनन्द हुआ। विरोधी लोगों को हम शात देते हैं और करते हैं कि चर्चा करने के लिए आ जाइने। हम पुले दिल से चर्चा करने। अगर में कन्दर हुआ, हो में आपने साथ हो आकॅगा और आप 'कन्दर्र' हुए तो आप इस साम में लग जाहरे।

"अगर गाँव गाँव गाँव प्राम स्वराज्य होता है और गाँव के लोग गाँव वा आयोजन करते ह, तो उत्पादन प्रदेश ! अब नत्दाली कह रहे है कि सन् १९७१ क बाद हम अनाज प्राहर ते नहा संग्यायते, ऐसी प्रतिज्ञा रस्तो नाहिए। पर ऐसी प्रतिज्ञा से बना होनेवाला है १ प्रतिज्ञा करने प्रान्ते भी बचा तम कर सुनिश्चित रहनेवाले है १ स्थिलए 'बाल करे सो आज कर, आज करे सो अब!' हम कहना चाटते है कि यह आन्दोलन तिगा ही तिर मारत के लिए तारनहार है। इसके अलगा और कुछ रस्ता ही नहा परेगा, ऐसा मैं नहा कहता। लेकिन इसके बहत बना होगा।"

# महावीर स्त्रामी की देन

अगरे दिन ६। बजे याचा स्टैया से निजन्नकर १५ मिनन म नैनाल्ने में प्राप्टत, जैन शास्त्र तथा शहिसा शोध-सस्यान पहुँन गये। वहाँ सस्यान की ओर से उनका स्मागत निया गया और उसने प्रनादन भेट किये गये। बाबा ने अपने प्रवचन में कहा कि "महाबीर स्वामी की प्रदित प्रहार की नहीं, उपहार की थीं। उनकी एक विशेष जीवन-हिंछ थीं, जिसे 'मध्यस्प-हींट' कहा जायगा। विचार का आग्रह एउना भी हिंसा हो जाता है।" उन्होंने यह भी कहा कि "यहाँ अहिंसा की व्यापक शोध होनी चाहिए और ग्रामदान को 'अप्लाइड साइंस' का प्रयोग मानना चाहिए।"

८॥ यने यात्रा पहाच पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि "अभी तक को छिटपुर-मामदान मिले, वह तो वदीरना है। पहले कदम के तौर पर यह दीज है। लेकिन अप तो इचके आगे पीले साफेबालों की नियमित केता बननी चाहिए, जो याकायदा आगे बढ़े और प्रलंड-दान और अलंड-दान प्राप्त करें।"

कार्यकर्ताओं की सभा में याचा ने कहा कि "मनुष्य के विकास में बापक चीज न्यापक आसम्भाषना का न होना है। हमें उम्मीद है कि प्रामदान से यह भावना व्यापक बनेगी और मनुष्य का विकास भी होगा।"

# मांसाहार मिटा दें

आज वी सभा में १० ग्रामदान दिये गये और १६०५) ही थैली । अपने प्रवचन में बावा ने कहा कि 'महावीर स्वामी के चरण-विद्वों पर ही हमारा यह ग्रामदान का आन्दोलन हैं। वैद्याली होने के सब लोगों पर जिम्मेदारी आवी है कि ये पीला सापना पहुंचे और ग्रामदान के लिए पराकाश का प्रयत्न करें। इस क्षेत्र से मांसाहार भी मिट जाना चाहिए। आज भी यहाँ नियमित रूप से मांसाहार मी प्रयों हो लोगे हैं। चाहि वे सभी-सभी दाति हों, पर वह भी स्वेच्छा से यन्य होना चाहिए।

# मध्यस्य दृष्टि चाहिए

आज के जमाने में मध्यस्य दृष्टि की यनुत आवश्यकता है । सभी कहते हैं कि बदाई इम इंगलिए करते हैं, साफि बदाई बन्द हो । सब नडा बदमादा होता है। उसरा थोडा अहा इधर होता है, तो योडा उधर भी । पूरा तत्त किसीने पास नहां होता । स्वतामही बनने के पहले हमें स्वयमही ननेना पड़ेगा। महावीर परम कार्वणक, लक्ष्यन अनामदी और मन्दस्य हिन्सप्यन थे। मे देखना चाहता हूँ और वे मी देखना चाहते हागे कि यहाँ की प्रकास महावीर के कुछ ल्ह्मण दोग्न परे हैं या नहीं।"

अन्त में बाता ने कहा ''आपनो इस क्षेत्र म तीन बातें करनी है। ?. पीला सापा पहनिये, २. पूरा प्रत्युद्ध दान दीजिये और ३. मासाहार छोडिये। इसम दाराच तो छोड़नी ही होगी, कहने की जरूरत नहीं। हम विस्तास है कि इस क्षेत्र में ग्रामदान का प्राम पूरा होगा।"

# सर्वोदय की पोलिटिकल फिलासफी

जिले का आरिसी पढ़ाव हाजीपुर म था। ७ वले बाना वहाँ पहुँचे। गाधी स्मारक निधि वी दिहार शासा के स्वालक श्री सरसू वाचू ने स्वागत करते हुए सेद प्रकट किया कि "धेन में स्वादा काम नहीं हो समा।" अपने प्रवचन में नाना ने राजनीति दर्शन फ़कट करते हुए कहा कि "अगर देश में जनतन को सुर्राक्षत रसना और मित्रीते को अपर उठाना है, तो समाज में एक के बाद एक अनुस लगाने होंगे। सेना पर अनुस लगाने चाहिए विनल सासन का, सिवल गासन या सरकार पर अनुस होना चाहिए जनता का और जनता पर अनुम होना चाहिए जनता को ति विकात पर अनुम होना चाहिए जनता को और जनता पर सुन्न होना चाहिए जनता को भी देश स्थान पर सुन्न होना चाहिए जी सहत्वपूर्ण चीनों में १८ साल म महुत प्रपल्त ही गयी है। प्रमादान से जनता का अनुस सरकार पर कारा। और निवक सहसे पर आरोग।"

कार्यकर्तान्समा म बाबा ने अमेरिकन राजदूत चेस्टर बाउन्स का यह उद्गरण दते हुए कहा कि "मारत ने अपनी मूमिन्समस्या हे साथ न्याय नहीं किया। वाभेग्र इसमें नावामयाव सावित हुई है। लेकिन में कहता हूँ कि प्रामदान से समस्या का समाधान होगा।" "दान' शब्द की व्याख्या करते हुए यादा ने कहा कि "इसमें दो अर्थ छिपे हैं: अपना थोडा काठना और फिर दूसरे को देना। इसल्ए ग्रामदान बहुत अच्छा शब्द है और इसे बदलने की करुरत नहीं।"

पौने तीन बजे श्री दीपशान् याया से मिलने आये! उन्होंने कहा कि "अनाज उत्पादन की अपनी योजना में हम लगे हैं और क्षेत्र में अच्छी खाद, बीज आदि आये, इसकी कांशिश है। प्रामदान के मेरिस्ट पर हमें कोई शंजा नहीं है।" याचा ने कहा कि "दल काम को गांति देने की कोई जिम्मेवारी हम आप पर नहीं डालते। आपका तो आयीवींद चाहते हैं। आपकी व्यक्तिगत जमीन किसी गांव में हो, तो वह श्रामदान में समर्गण होनी चाहिए।"

# मोमवत्ती दोनों सिरों से जल रही है

सवा तीन वने विहार के राजल्य-भंत्री श्री धीरचन्द्र पटेल साबा ने मिलने आमि और बहा कि "शीप्र ही ग्रामशान विकास-कमिन्नर की नियुक्ति हो जायगी।" यावा ने कहा कि "५ अप्रेल, १९६६ टेट लाइन है। तर तक २० हजार ग्रामशान विहार में होना चाहिए। इसलिए इमने तर किया है कि अपना प्रायेक धण इम नाम के लिए देंगे। मोगदानी नोनों नियों से जल रही है।"

शाम की समा में १२ प्रामदान दिये गये और ५००१) की थेली। अपने प्रवचन में याया ने कहा कि "अनाज-उत्पादन के लिए जड़-गयोग चाहिए, चेवन-संयोग चाहिए और बुद्धि-संयोग भी चाहिए। बुद्ध-संयोग का मतलब है कि जमीन को सम्बन्ध से मुक बरना होगा, जुट पटाना होगा, चातल की सराधी बन्द करनी होगी, आहि।"

### चीनवाद का सामना कैसे करें ?

चेतावनी देते हुए वाया ने कहा कि "अगर गाँव-गाँव में अग्रतीय हिंगा, तो गाँव-गाँव में चीन पुत-पैद करेगर । उसे कोई सेह नहीं आमदान में देरी घातक सिद्ध होगी १८९ सरेगा 1 सीमा पर राडी सेना गॉव गॉव में चीनगढ़ रोजने में असमर्थ

राबित होगी। आज आप क्या देल रहे हैं १ में आपते क्या कहूँ १ चीनवाद कैसे पैदा हो रहा है । जहाँ जहाँ भूख होती है, वहां वहाँ क्युंनिजम आता है, चीनवाद आता है। चीन के अदुक्त लोग केस मीजुट हूँ, वगाल में मीजुट हैं। नगाल की सीमा पर विक्कम पर और भूदान पर थोड़ा हमला हो जाय ओर इघर पाकित्तान की और से खोड़ा हो जाय, तो चीच के अपने थोड़े से प्रदेश को बचाने की जिम्मेगरी आप पर आयेग्री। उसमें अगर आप मी थोड़ी हार हो जाय, तो गीन के प्रदेश का पूरा डर रहेगा, उसे कैसे रीकेंगे? अत गाँव गांव मजबूत बनाज्ये। अन्यया भारत गतरे में है। हमीलिए में कहता हूँ कि जब्दी मामदान कीजिये 'काल करें सो आज कर, आज करें सो अप "'"

मुजक्षरपुर जिले नी याता म १५२ प्रामदान मिले और ४,४९५) की थैली । हाल ही म यहाँ प्रामदान का काम ग्रुह हुआ है और अनुकुलता थैदा हुई है। बुछ विरोध भी है, जिससे पता चलता है कि लोग प्रामदान की गम्भीरता को समझ रहें हैं। औं ष्टजाताब् इसी जिले के निजासी है और तिहार सादी ग्रामोचींग सच का प्रधान केन्द्र भी मुजक्षरपुर म ही है। इस यनीन है कि सादीवालों की दाित इस जिले में कर्वत कोगी और यह जिला भूनाति का एक आला नमूना पोन करेगा।

"यह आपका जिला बहुत मशहर है। एक जमाना था, जब नील-वाले गोरों का जल्म चलता था। उनकी बटी-बडी कोटियाँ थीं। वे लोगों को बहुत चुसते थे । गाधीजी यहाँ आये । उन्होंने लोगों की साकत बनाई

और सत्यामह द्वारा जलम किया दिया । यहाँ एक भावना बनी और सारे

चम्पारन का जब-जबकार हुआ । चम्पारन की लड़ाई में विहार के अपने

भारत में चम्पारन का नाम पैला । कन्याकुमारी से हिमालय तक

ध्यारे नेता श्री राजेन्द्र वाब भारत को मिले । राजेन्द्र वाब ने चम्पारन का इतिहास हिल रहा है। उनके जैसे चम्पारन का यथ गानेवाले निकले। इसका यद्य चार्रे तरफ फैल गया और आधिर स्वराज्य प्राप्त हो गया। अब हम सोचते हैं कि जिस चम्पारन ने सारे भारत का नेतत्व किया. अगुआ बना, क्या यह प्रामदान में पिछड़ा रहेगा ! इनमें भी उसे स्गुआ पनना चाहिए। इसलिए सारा का सारा चन्यारन दिला प्राप्तदान में

इन शब्दों के साथ ( जो महेशी की प्रार्थना-सभा में १६ नवम्पर की शाम को प्रकट किये गये ) गाया ने चम्पारन दिहे में प्रवेश किया । सादे सात बजे बावा मुजम्पुर से महेशी पहुँचे । स्थागत-समा में ही उन्होंने पीले सापे की माँग की और बहा कि "जितने लोग नमा में ही दैठे हैं, वे सब पीला सापा पहन हैं।" स्वागताध्यक्ष श्री विधिन विदासी वर्गा, एम॰ पी॰ बाबा की अगल में बैठे थे । उन्होंने तरन्त ही पीला सामा भँगवाया और वॉथ हिया। बाबा को बहुत मुधी हुई और कहा कि ''जैसा केर लोग आवरण करने हैं. वैसे ही समाज भी अनुसरण करता है।"

था जाय।"

महात्मा गांधी का स्वप्न साकार हो : १४ :

### पंचायतें प्रामदान करें

९ बजे चम्पारन के मलेक्टर ओर डिस्निट मजिल्टेट साम से मिलने आये। याया ने उनसे कहा कि "यह जिला गांधीजी का जिला कहलाता है। चम्पारन के सत्याग्रह ने सारे भारत को जगाया। चम्पारन से आद्या होतों है कि गांधीजी के विचार का रहीन नतर एक मे यहाँ होना चाहिए। आपके जिले मे पचायों का अच्छा दाम हुआ है। लेकिन पचायते सेवा का स्थान न रहकर सचावा अग वन गयी हैं। यह बात हमने थारह साज एहले हसी जिले मे पचायों के एक चितिर म कही थी। उसका स्योजन करनेयाले माई (श्री चहुवली राव) यहाँ वैठे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि पचायत ग्रामदान का प्रत्याव कर और हर गाँव ग्रामदान में आ जाय। आप स्थाने इस काम में मुदद करती हैं।"

इसके बाद विधिन बाबू और अन्य मिन मिले। विधिन दाबूने बाना से वहा कि "आप दिस्ली आइये और सारे ससद सदस्यों का आबाहन क्वीजिये।" बाना वोले कि "निहार प्रामदान हो जाय तब।"

# तमिलनाड का उत्तरदायित्व

११॥ वजे तमिलनाड में सुप्रसिद्ध जनसेवक और सर्व सेवा सच के रेत्रीय मनी श्री जगन्नायन्त्री बाना के पास आवे और तमिलनाड के लिए उननो निमन्नण दिया। वे सर्व सेवा सम मी प्रत्र प्रसित्ति की नैडक में सधुनती आये थे। उसने बाद निहार का आदोलन देखने के लिए एपरा जिले म चले गये और अब बाना से शाकर मिले।

याग ने उनसे कहा वि "अच्छा हुआ कि आपने निहार वे काम मा योजा निरीक्षण कर लिया। निहार में जिस प्रकार की अनुकृत्या है, उसी प्रकार, मुझे ल्याता है कि, तिमल्वाड में भी है। और भी दो चार मान्त हैं, जहाँ अनुकृत्या है। अन यह पुरुषार्थ का विषय है कि हर प्राप्त अनुक्त सने। लेकिन पुरुषार्थ के अलाब ट्रेडियन या परम्परा भी होती है। तो तिमल्वाड का ट्रेडियन पोर-उटमय और प्राम स्वराज्य के अनु क्ल है। जो तमिल-साहित्य मैं पट सका हूँ, खास करके तिरुक्त, वह प्राममाबना के लिए बहुत अनुकृल है। उसलिए मुझे विस्वास है कि वहाँ प्रखण्ड-रान चल सकता है।

"एक बात और है कि भी कामराज का मस्तिष्क मान्तिकारी है। यदापि ये कामेस में हैं और उन्हें कामेस के अपने दावस्थापन-कार्य में कार्य समय देना पहता है, फिर भी उनके मस्तिष्क की कहान कार्ति पी तरफ है। तीमलनाढ में बामरान के काम के लिए यह भी एक बढ़ी बर्ट क्लबा होगी, ऐसा मैंने माना है। तो, दिल्ला भागत माने अभी तो तीमलनाढ। हो मैंने कहा है निमंद्या को कि वहाँ जितना समय दे चक्रती हो, दे और तीमल भी शीख हो। भाषा सीखने में बह होशियार है। जुछ तो सीख हो हेगी। इस तरह 'इमोशनल इंटीमेशन' या भी छुछ काम बनेगा।"

जाननाथन्छी ने कहा कि "हर प्रान्त में सर्वोदय-कार्यकर्ता और खाडी-कार्यकर्ता, दोनों में अच्छा मेळजोल नहीं हैं। विहार में भी ऐसा ही देख रहा हूँ। इसलिए सोचता हूँ कि तमिलनाड के सर्वेदय-मंडल और सर्वेदय-संब दोनों एक हो जार्य। इस सम्पन्ध में आपकी राय जानना चाहता हूँ।"

यादा बोले : "सर्वोदय-मंदल और सर्वोदय-संव मे थोड़ा फर्क रहता है। यहाँ भी है। दोनों संस्थाओं को एक करने और वड़ी संस्था की दी धारवाएँ यनाने मे मुद्दे शंका है। इसके लिए सायद अभी टहरना होगा। प्रामदान जब फापी तावाद में हो आर्थ, तब ये दोनों एक हो सकते हैं। न्योंकि फिर सर्वोदय-मंदल संप के स्तर पर आ जायगा। आज तावी का सुरन काम मोददयन या उत्पादन के आधार पर है। प्रामदान मं मदद देने हैं, लेकिन टॉना मोदयान का है, यानी विश्वी का।

"यहाँ विद्वार में स्वादीवालों का मिलफ जस मान्तिकारी है। वे हम बात के लिए तैयार हुए हैं कि उत्पादन कुछ घट जाय तो हर्ज नहीं। मेरे खयाल से तमिलनाड में इस प्रकार का मस्तिष्क बी॰ रामचन्द्रन् का भी है। ज्यादा श्रामदान हो जायें तो दोनों का 'कोशार्डिनेटेड एफ्टे' अच्छा चलेगा। तम इन दोनों सरपाओं का एक होना ज्यादा अच्छा होगा।"

### जगन्नाथन्जी का निमन्त्रण

जगन्नाथन्जी ने बाबा को तिमलनाढ आने के लिए दावत दी। बोलें: ''हम चादते हैं कि खबेंदय-सम्मेलन के बाद मार्च के आवित से या अप्रैल में आप तिमलनाढ आयं, तर तक हम दो हजार प्रामदान प्राप्त कर लेंगे। अच्छा हो, अगर सारे भारत में तृपान राहा करने के लिए एक बार पूरे भारत में आवका भ्रमण हो जाय।'

इस पर बाग थोले: "जिहार आने वे पहले बीच के समय के लिए मैंने क्टा या कि जो मान्त चाहे मुसे ले ले, तो महाराष्ट्र ने एक महीना लिया और २५० मानदान हुए। किर यहाँ आते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा काम हुआ। अभी सीचा है कि सीन हफ्ते छुट्टी लेरर बाहर बाजें। मेरी हाजियों में यात्रा के लिए काम काणी करना पढता है, उसना दागव भी आता है। किर दूसरे मान्त में यह काम होगा, उसना प्रमाव बिहार पर पड़ेगा, निहार का दूसरे मान्त पर पड़ेगा। इस लिए दूसरे प्राच्य पर पड़ेगा। इस लिए दूसरे प्राच्य पर पड़ेगा, निहार का दूसरे मान्त पर पड़ेगा। इस लिए दूसरे प्राच्य पर पड़ेगा। वे सार अच्छा परिणाम आया, तो एक मान्त में च्यादा दिन या केन्द्र में रहकर दूसरे मान्तों में वा सुद्ध हैं। बीचने का विषय है।

"मेरे मन मे यह भी है कि जिले के जिले अगर प्रामदान में आ जा है, तो दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। पूरा जिला प्रामदान में आना नान्ति का 'झाइनेक्स' माना जायगा। यह तभी होगा, जब जिले में स्वत्य के लोग काफी दिल्वस्थी लगे। अगर प्रयद्व-दान भी होता है, तो यदी बात होगी। जिला अगर दान में आ जाय, तो अपनी माति 'फुलफ्लेम्ट' के करीन समक्षिये। "यहाँ चम्पारनवार्लों से हमने सबेरे की समा में पीले साफे के लिए कहा । यड़ा मजा आया । आपने देखा कि हमारे पास जा नेता बैठे हुए थे, उन माई ने कीरन पीला साका लगाया ।

"में अपने को प्यूचर प्रोप्राम में वाँचता नहीं। सीलोनवालों ने बुलाया है, उस काम के लिए वहाँ जाना भी ठीक है। भारत के काम का अधर वहाँ पड़ेगा, वहाँ का अधर भारत पर पड़ेगा। अपना मस्तिष्क मैंने फ्ल्यूहड स्वा है, मोजेन नहीं। सोचुँगा, वाँचता नहीं अपने को।"

दिनभर जगन्नायन हम लोगों के साथ रहे। उनको यही जिता है कि प्रामदान का त्कान कैसे लाया जाय और यह आम जनता का आन्दोलन कैसे बने। हाल ही में मदुरा के भोनाक्षी-मंदिर की जमीन के किलियले में उन्होंने सफलतापूर्वक सल्यामह चलाया। अब ये अपना प्यान भाग-दान त्कान की तरफ दे रहे हैं। हमें यक्षीन है कि तमिलनाह में कुछ रफल परिजाम आर्यों।

दोषहर को २ बजे कार्यकर्ता-समा में याचा ने यताया कि "हमें अहिंस की श्रांक खड़ी करनी है, जो दंड-शक्त से भिन्न और हिंसा की शक्ति की विरोधी होगी । आज आम तीर से दो शक्तियों मानी जाती हैं : १. रण्ड-शक्ति और २. हिंसा-शक्ति । हम तीसरी शक्ति खड़ी करना चाहते हैं, जिसे 'जन-शक्ति' कहेंगे और जिसहा आधार होगा अहिंसा। फिर भी यह जनशक्ति दंड-शक्ति से भिन्न होभी, लेकन उसकी विरोधी नहीं होगी । फिर भी हिंसक शक्ति की विरोधी अवस्य होगी।"

# भंगी-मुक्ति

आज माजीपुर के भी विन्तामणि भाई मिलने आवे । वे नर्यों से भंगीतृतिक के षाम में लगे हैं। याचा ने कहा कि ''ब्रामदान होने पर माम-समा गाँव में भंगीनृत्ति कर सकती है और हम तरह गाँव-गाँव में यह नांज पैल मकती है। द्वाहरों में तो मेरियक पाताने बनने चाहिए, ताकि वहाँ भगी की जरूरत ही न परे। शहर के भगी भाई-बहनों को दूसरे काम और उगोग धांधे मिलने लाहिए। हम उद्दें नमीन देने को तैयार हैं।"

# एक अमेरिकन मित्र के साथ

आज एक अमेरिकत माद याथा से मिले। यह युवक नवयुवक जगत् में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का एक नया सगठन राहा करने को उत्कुक है। उन माद ने बादा से जिजाचा महर की कि "किस ताह यह काम करना समा होगा ?" अप्रेजी म जाना दते हुए मात्र ने बहा सिक्त साह यह काम करना समा होगा ?" अप्रेजी म जाना दते हुए मात्र ने बहा "आपका विनार बहुत सुन्दर है। आज दुनिया राजनीति और घमों से तम आगयी है। मैंने विनानी नार कहा है कि इस आणितिक सुग म करूरपथी धर्म की जाना कहानियत या अध्यात्म आयेगा और सारी राजनीति—राष्ट्रीय राजनीति, दलगत राजनीति, भैत्रगत राजनीति की जाना विश्वन आयेगा। अगर अध्यात्म और प्रागत राजनीति की जाना विश्वन आयेगा। अगर अध्यात्म और प्रागत सारा ने का मात्र ने काता है, तो इस दुनिया म स्वया उत्तर सकता है। हम विगान का स्वागत करते हैं, टेनिन उस पर अप्टुग अध्यात्म का हाना चाहिए।

# आन्तरिक शक्ति वैसे वडे १

इतर बाद अमेरिन नवसुरक है पूछा कि "जर म एक नया नम उठा रहा हूँ, तो मेरा दिरोध भी होगा, लोग मज्ज भी उडावें । तर तरह तरह में सवानम भी। इन परन रामना नरने में लिए आतिक रित नेमें पैदा हो। ?" बात ने नाहरिक का उद्धरण दते हुए नहा "व लेग मुनारक दें, जो अवावें जाते हैं। आन्तरिक गींच पैदा करने म लिए मेरा मुनार है कि आव रोजाना बुळ समय मिन्ता म लगाय। राति म गात समय जीर सोवें उठने में बाद भीडा शानिस के प्यान कर और यह अनुमन नरी की नीशिश करें कि मैं शारी रहें। इम सारी ट्रीया मा दरने हैं, लेकिन अपने में नहीं देव पति है। इमारी जींगा नाहर मी तरह दें रही हैं, अदर की तरफ नहा। जिस तरह हमारी जींगा नाहर मी तरफ देंगती हैं, अदर की तरफ नहा। जिस तरह

रोजाना शरीर के लिए स्नान जरूरी है, उसी तरह मस्तिष्क के लिए प्यान है। इससे हृदय-शुद्धि होगी और आप सारी यातनाओं का बिना किसी दिखाने के मुकाबला कर सबेंगे। महामुम्र ईसा ने बताया है कि सुराई का मुकाबला मत करो। मुकाबला करने पर सुराई मजपूती पकड़ती है, लेकिन उसकी अवहेलना करने पर वह सतम हो जाती है।"

शाम को यह भाई शुससे कहने लगे कि "वाया जो भूमि का दान माँगता है, उससे समाज-रचना कैसे बदलेगी?" मैंने उनको समझाया कि "अब भूमिदान ही नहीं, बिल्क श्रामदान माँगा जाता है, जिसमें स्वामित्व का विवर्जन होता है और वह समाज के छिपुद कर दिया जाता है।" योड़े विद्यार के साथ उनको सामदान की एव बातें समझायी तो उनके आस्वर्य का टिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहा। "यह तो मुझे मादम ही नहीं था। श्रामदान-आन्दोलन बहुत ही वैज्ञानिक और झालिकारी है।"

शाम की आम समा में विधिन वाबू ने १४ प्रामदान मेंट कियें और १९५१) वी थैली। अपने प्रवचन में वाबा ने कहा कि "महात्मा गांधी का यह जिला है और इससे उनके स्वच्चों को साकार करना चाहिए। इर गाँव प्रामदान में आये और प्रामस्यमा में महाजन भी शामिल हों। महाजनों को चाहिए कि ग्राम-समा को कर्ज दें और १००) देवर ९४) रहाती से लें।"

याना ने समा में हाथ उठायें कि जिन लोगों को १००) देकर भरें होना पतन्द हो, वे हाथ उठायें । नतुन ने हाथ उठ गये । नाया ने सुसी जादिर की शांत यहां कि "आगर यहां यह हो जाता है, तो सारा पायात राहा हां जाता गा"र गांव में माम-समा बच्चे, पूरे, वेया, नीमार और वेकारों नी सिंता करेगी।" वाचा ने सामने वेठे एक बच्चे को सुलावा और अपने पास विटा लिया। किर उससे पूरा कि "माम-सा होने पर माम-साम होने पर माम-साम होने पर माम-साम होने पर माम-साम विटा होने पर माम-साम होने पर माम-साम विटा होने पर माम-साम वाचारी।" फिरस्की विच्या हरेगी?"

उम लडके ने जरार दिया ''यच्चे, बृढे, बेरा, बीमार और नेकार ।'' बाबा ने कहा: 'दिखिये, यहाँ का बच्चा आमदान समझ गया। हमें उम्मीद है कि इसके आगे चम्पारम जिले में काम होगा।''

# विवेक की जरूरत

अगले दिन सबेरे महेशी से निकलने के पहले श्री जगननाथन्जी माना से विदाई हैने आये। बामा ने उनसे वहा कि "अभी हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लडाई के कारण कई झगड़े जो अन्दर अन्दर चलते थे. रुक गये हैं। लेकिन पूरी आन्ति होगी तो झगड़े फिर से खड़े होंगे। पनान में पनानी सूना, महाराष्ट्र में गोता, वेलगाँव, दक्षिण में हिन्दी और तमिल भाषा, वेरल म कम्युनिस्ट पार्टी और राज्यपाल शासन और असम में सीमा प्रदेशों का झगड़ा. नागा-समस्या, ऐसी हर जगह कोई-न-कोई समस्या राडी होगी। उसम हम 'रैशनल ऐटीच्यूड' लेना होगा। पजानी सुबे के लिए मैंने अपनी सम्मति दे दी है, क्शेंकि निभाजन के कारण तीन भाषाओं के साथ अन्याय हुआ है। बगाली ९ वरोड की भाषा थी, उसके दो भाग हुए। एक बाजू कोई पाँच करोड लोग, तो दूसरी बाजू कोइ चार करोड़ । पिर पाकिस्तान मे हिन्दुभी हैं और हिन्दुम्तान म मुस्लिम भी। हिन्दू एक बाजू और मुसलिम एक नाज ऐसा नहीं हुआ। उधर एक करोड़ हिन्दू और चार क्रोड मुनलमान, तो इधर लगभग तीन करोड हिन्द और एक करीड मसलमान है। पिर बदमीर का मामला रहेगा। पाकिस्तान की बात भी अन सामने आयी है। उधर पजानी पर उर्द का दनाव है, तो इधर हिन्दी ये दबाव की बोजिश हो रही है। अन वहाँ पजानी भाषा कर द, तो उसम चार जिले ऐसे हैं, जहाँ लगभग पूरी हिन्दी ही चलती है, इसलिए वह उचित नहीं । इसलिए पनानी सूना बनाया नाय । उसनी सीमा तय करना कमीशन का कार्य होगा । जर मराठी, गुजराती भाषा के प्रान्त हैं, तो पजानी सूना क्यां नहीं होना चाहिए !"

# अंग्रेजी का मोह छोड़ना होगा

इसके बाद बाबा ने कहा कि "एक जमाना था कि संस्कृत भारत को जोड़ने का काम करती थी। लेकिन संस्कृत कमी भी हिन्दुस्तान की आम जनता की भाषा नहीं वन सकती। इसक्तिए संस्कृत का स्वान हिन्दी ने ले लिया है। हमें हिन्दी को मान्य करना होगा।" आज जो अंग्रेजी चली है, उससे आपकी डिच्होमेसी खतरे में है। राष्ट्रपं वगेरह में हमं अंग्रेजी में उत्तम योल सक्तनेवाले ही मेजने पड़ते हैं। एसे नई। फिर जिनके सामने वे योलते हैं, उनकी मातृमापा अमेजे होती है। हमें कितनी भी अच्छी आग्रेजी आये, उनको जितनी अच्छी आती होनी उतनी तो आयेगी नहीं। हमारे प्रतिनिध रूस में नाठ और अंग्रेजी में बाते करते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। चीन में आप जायें कीर अंग्रेजी चेतें, तो वे मानंगे कि आप साग्राम्यचादियों के साथी है।"

# हर बच्चा पीला साफा पहने

सवा छह यने वाया महेशी से निकले और फिर चूदी गंडक नाव से पार की। नी बने टाका पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि ''सब कोग पीला साफा पहनें, गाँव-गाँव का मामदान हो और गाँव के लोग बाबना कपड़ा बनायें। हर गाँव में शांति-सेना बने। गाँव का हर मनुष्य, हर बच्चा पीला साफा पहने। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, उसी दिन उसे पीला साफा बाँध दिया जाय, तो उसे शांतिन की, अहिंसा की दीशा मिलमी। पीला साफा याने निमंबता, निवेंद, गांतित, अहोध है। इसनी दीशा यच्चे को भी मिले।"

सादे स्पारह बने तुल्ला मेहरण याता से मिले और नेपाल आने की दावत थी। बाबा ने कहा कि "नेपाल में बाबा करने की मेरी हुन्छ। अबस्य है, लेकिन कर आ सर्गा, यह निश्चय नहीं। पिर आ भी सर्केंगाया नहीं, यह भी नहीं जानता।"

कार्यकर्ता-सभा में एक भाई ने कहा कि "चम्पारन जिले में करी। साढ़े तीन हजार एकड भूदान मिला है। उसका वितरण अभी तक नहीं हुआ। इसका असर ग्रामदान पर पड रहा है। भूदान के कार्य कर्ताओं को वितरण का काम कठिन लग रहा है। ऐसी हालत में क्या क्या जान ?" वावा ने कहा . "वह काम कठिन है। इसमें कोई शक नहीं। इसल्ए मैंने तीन साल पहले ही सुशाव दिया था कि आम पचायत को जमीन बॉटने का अधिकार दिया जाय और वह लोगों की साक्षी में वँटे, प्राम रचायत की मदद से जमीन बाँटी जाय । तदनुसार प्रान्तीय भुदान वितरण बमेटी वे अध्यक्ष ने पचायतों से मदद माँगी थी. यहाँ भी माँगी होगी। सर पचायता को अधिकार दिया था कि वे जमीन चाँटें और उमरा प्रमाण पत्र प्रान्तीय क्मेटी को भेत्र दे। गाँव-सभा बना-कर सबनी साधी में जमीन बाँटें। रौर, अभी तक यह नहीं हुआ। रेकिन अर प्रामदान में यह वहत आसान होगा। उसमें पहले जिन्होंने ग्रामदान दिया है, उनको दुतारा देना नहीं पड़ेगा। दी हुई जमीन का बॅटवारा न हुआ हो, तो वैसी अजी दी जाय तो फिर से जमीन देने की जरूरत नहीं होगी। इसके आगे वितरण का अधिकार पटनावाली रिमिति को नहीं. गाँव की ग्रामराभा को दिया है। जमीन गाँव-सभा के द्वारा बॉटी जायगी। इस योजना में जो दोप आता है वह हमने प्राम दान में रापा ही नहीं है।"

# मामदान सागर है

श्राम की रामा में १३ मामदान मिले और १७७६) हपये की येली। यावा ने मामदानवाला कामज देखा तो पता चला कि इन तेरह गाँव का क्षेत्ररूल ४१ एकड है, उनमें से एक गाँव २४ एकड का है और वाकी १२ गाँव १७ एकड में आ जाते हैं। इनमें भी एक गाँव में ९ डिचमल जमीन थी, दूबरे में १४ डिचमल। यावा को यह देल बहुत दुःल हुआ। उन्होंने सभा में ही कहा कि "यह न त्रफान है, न झाँत। यह कोई लग महाँ, न कोई दंग है, तल्दा काम किया गया है।" फिर उन्होंने कहा कि "गाँव की मालिकी का दावा करना पाय शीर अधर्म है। प्रामदान में जो स्वामित्व-विसर्जन होता है, उसमें सेती और विरासत के हक कायम रहते हैं। टेकिन जमीन गाँव के बाहर वेचने पर पावदी है। इसे में प्रामद्रोह मानता हूँ। इसलिए कोई हरने की बात नहीं। आमदान में बड़े मालिक हों या छोटे; किसीको बुख खोने का नहीं है। "" "प्रामदान संगई है जिसमें निदयाँ भी आपैपी और नाले भी। इसलिए विह्वास-पूर्वक लोगों के पास जाना चारिए। फिर आप देसेंगे कि बड़े गाँव मिलेगे और गांवीजी का सराना सार्थक होगा।"

सबेरे ६ यजे निकल्कर बूढी गडक पार की। साई सात बजे बाबा मोतीहारी पहुँच गये। निवास की व्यवस्या प्रजापति-आक्षम में की गयी थी, जहाँ १९१७ में बापू ठहरे ये और भारत में 'स्त्याबह' का सुवेदिय हुआ था।

# नाममात्र की आजादी

अपने प्रवचन में वाथा ने कहा कि "दिन-दर-दिन देश की स्थिति किन्न हो रही है। अनाज वाहर से मेंगवाना पड़ रहा है। शकाल बाहर से मेंगवाये जा रहे हैं। अग्रल भी बाहर से मेंगवानी पड़ती है। अभी भारत में तालीम फैरी दी जाय, इस विषय की एक कमेटी बनायी गयी है। उसमें भारत के बाहर के भी लोग हैं। सार यह कि अक्ल वी बाहर से मेंगवानी पड़ती है और हमीका नाम है आजादी। नाममाय ) आजादी है यह ! इस बरह को देश उससेकर गुलाम बनता जाया। | वावादी यहेगी, पर जमीन यहेगी नहीं, मामोशीम बढ़ेगे नहीं, बारिश हीं होगी को सारा मामना खतम हो जायगा। इस माल बारिश बदुत हम है, तो अफाल पहेगा। पिर से अमेरिन से अनाज मँगवाना पदेगा। वहा जाता है कि अनाज महर से नहा मँगवायंगे, लेनिन अफाल पना तो जरूर मंगवायंगे। इसलिए यह सारा बाम गाँव की रनता होगा। यह तव होगा, जब गाँग गाँव के लोग एक परिवार के रूप में रहें और गाँव अपनी योजना खुद बनाये। इसलिए हिन्दुस्तान नी आजादी बी, लोक्साही बी रक्षा फरनी है। हिन्दुस्तान म समाजाद लाना है, तो आप सब लोगो को देश मजदूत बनाना चाहिए। नहीं तो यह स्मारक क्या करनेवाला है है हमारे पूर्वज महान् ये। पर आप क्षेत्र हैं हो तो लेकि हैं हम वकार है। वेह तह होता, अगर गांधीओं का नाम ही यहाँ नहा बहता, तो आप लेते हैं, वेते भी चल क्कता। लेकिन अग इतना बड़ा नाम यहाँ इन जाय, तो चपारन की कितनी तीहीनी है। मामला जरा ठड़ा, कर्य देशता हूँ। चाहता हूँ कि यहाँ जरा चेतना आ जाय और नया पुरुषार्थ है।"

## व्हाकवाहो से

साटे प्यारह वने जिले ने कुछ अधिकारी बावा से मिलने आसे। उनम से एक ने लिरानर दिया कि "प्राम पचायत और प्रामदान में नया पत्र हैं ?" बारा ने कहा कि "से सब अधिनित लोगों हैं। मैंने देखा है कि सरकारी नीतर विल्कुल अधिक्षित होते हैं। उनने धिनण में लिए नैंग सोलने चाहिए, ऐसा अनुमन जे लिए की भी आबा है। में लोग पिर बान निरित्त (Rip Van Windle) की तरह पुराने जमाने म सोये हैं। इन्ह बताने में लिए पाकिस्तान और चीन प्रस्तुत हैं। सुझसे हैं सामदान हैं कि प्रामदान हैं। सुझसे हैं सामदान हैं के सहस् कहते थे कि प्रामदान से कम्युनिय बनती हैं और उसने राद ही नम्युनिय हैं। सुझसे कहते थे कि प्रामदान से कम्युनिय बनती हैं और उसने राद ही नम्युनिय है। सुझसे कहते थे कि प्रामदान से कम्युनिय बनती हैं और उसने राद ही नम्युनिय है। सुझसे कहते थे कि प्रामदान ही सकता है। तो आप जो कुछ वर सकत है। सुझसे कहते थे "

## ग्रामराज्य और अहिसा

दोपहर को कार्यकर्ता सभा में एक माई ने पूछा कि "क्या ग्रामराज्य

## संग्रह का पाप

शाम की आम सभा में ८ प्रामदान जाहिर किये गये और १९०६) रुपये की धैली। अपने प्रवचन में यावा ने कहा कि "एक दूचरे से मिल्लुलरू रहने के लिए शाल मा आदेश है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो संग्रह करेगा, वह जोर है। बेर ने आगे बटकर यहाँ तक कहा है कि जो सगह करता है, वह अपना वभ, अवनी हत्या हासिल करता है। उसका अनुभव चीन को और रूख को आ गया है। बया भगत जो भी यहां प्रतीत करनी है? इलिल्ए आपको सावधान हो समझना चाहिए कि ग्रामदान में सब्बन स्लाह है।"

शिक्षा के बारे में बोलते हुए बाबा ने नहां कि "केन्द्र सरकार ने विक्षा में २५ प्रतिशत कड़ीती सुक्षायों है। लेकिन विहार सरकार ५० प्रतिशत के लिए तैयार है। हम तो नहते हैं कि १०० प्रतिशत होनी चाहिए और यह रही तालीम जितनी जल्दी यन्द हो, उतना अच्छा है। उद्योग और कान दोनों इकड़ा चले, तभी शिक्षा लगनदाची होगी। गाधी-जी की आवाज चीन ने मुनो और वहाँ आधा समय काम और आधा समय मकदूरी ( हाप-हाफ न्यूल ) चलते हैं। "अपने देश में जथदेस अज्ञान मरा है। यह सब दूर वरना है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ग्रामदान होना चाहिए।"

१९ तारीत्र को पौने आठ बजे बाबा रक्सील पहुँचे, जो भारत और नेपाल की सीमा पर है। यहाँ से काठमाण्ड्र को पकी सडक जाती है।

रस्तील पहुँचने पर आया ने कहा कि "सीमा-क्षेत्र में प्रेम पैदा करना, एकता लाना और लोक-शक्ति का निर्माण करना बहुत करनी है। यह इलाश प्राप्तदान में आना चाहिए, शाति-सेना राधी होनी चाहिए और रासी प्रामोचीग भी राजू बलने चाहिए।" छोटे-छोटे गॉर्चे का प्राप्तदान करना व्यर्थ प्रयास है। में हिशाय करूँमा कि प्रापदान होने पर देश में अहिंसा का राज्य चलेगा !'' वाबा ने कहा : ''अगर देश की रक्षा का सवाल है. तो ग्रामराज्य आज की सरकार को नहीं हटाता । ग्रामराज्य गॉव-गॉव मे होगा और देश की सरकार पर उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व होगा। लेकिन यह समझने की बात है कि गाँव की रक्षा के लिए ग्रामराज्य में जातिसेना काफी होगी। अगर सवाल पूछने का यह मतलब हो कि ग्रामराज्य के बाद राष्ट्र हिंसा का रास्ता अपनायेगा या अहिंसा का ? तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मिलकर क्या तय करते हैं। इसमें वाबा की सलाह आप पूछ सकते हैं।.....अगर ग्रामराज्य बनता है, तो अन्दर ही अन्दर हिंसा नहीं होगी। पुल्लिस को गोली चलाने का मोना नहीं आयेगा। भारत की अपनी शक्ति वढ जायगो। उस हालत में भारत सरकार अहिंसक राज्यों की अहिंसक सरकार होगी। फिर उस हालत में फीज भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज की हालत में यदि शस्त्र छोड़ने तो सरकार नहीं टिवेगी। ग्रामदान के हर गाँव में ग्रामदान होने के बाद किसी देश को इतनी हिम्मत नहीं होगी कि भारत पर आहमण करें। अगर आक्रमण करेगा तो विस्व-युद्ध छिड जायगा । आज यह सोचा जाता है कि अगर हम शस्त्र छोड दें तो पाकिस्तान इमला कर देगा । इसी तरह पाकिस्तान सोचता है कि भारत इमला कर सकता है। रूस, अमरीका भी इसी तरह सोचते हैं। मानो कोई मानव है ही नहीं, सब जंगली जानवर है, जो एक दूसरे से डरते हैं । इस तरह तो न हिंसक राज्य चलेगा न अहिंसक !

"मान कीजिये कि अगर प्रामराज्य की सरकार सेना खड़ी करती है तो करे, बावा नहीं रोकेगा। आज भी यावा ने कहाँ रोका है। बाया से पूछने आओगे तो कहेंगा वेवकुक हो। नाहक हेना पर पैसा खर्च करते हो। ग्रामस्याज्य के बाद आपकी बहुत बड़ी नैतिक और आन्तरिक ताकत बनेगी और उक्का अगर दुनिया पर पड़ेगा।"

तीसरे पहर श्री श्रीमन्जी और मदालसा बहन बाबा से मिले 1

### संग्रह का पाप

शाम की आम सभा में ८ प्रामदान लाहिर किये गये और १९०६) रुपये की थैली। अपने प्रवचन में बावा ने कहा कि "एक दूधरे से मिल कुरुकर रहने के लिए शास्त्र का आदेश है। भीता में मगवान ने कहा है कि जो संबह करेगा, वह चोर है। येद ने आगे यडकर यहाँ तक कहा है कि जो संबह करता है, वह अपना वध, अपनी हस्त्रा हासिल करता है। दस्का अनुभव चीन को और रूस को आ गया है। क्या मारत को भी यहां प्रतीत करनी है? इसलिए आपको सावधान हो समक्ष्या चाहिए कि म्रामदान में सर्वक अनुभव ही।"

शिखा के बारे में बोलते हुए वाबा ने नहा कि "वेन्द्र सरकार ने शिखा में २५ प्रतिश्वत कटौती सुक्षायी है। लेकिन विहार सरकार ५० प्रतिश्वत में लिए तैयार है। हम तो कहते हैं कि १०० प्रतिश्वत होनी चाहिए और यह रही तालीम जितनी जल्दी बन्द हो, उतना अच्छा है। उद्योग और ज्ञान दोनों इबडा चलें, तभी शिक्षा लाभदायी होगी। गाधी-जी की आवाज चीन ने सुनो और वहाँ आधा समय काम और आधा समय मकद्री (हाप हाप स्टूल) चलते हैं। अपने देश में अवर्दस्त अज्ञान मरा है। यह हाप स्टूल ) चलते हैं। अपने देश में अवर्दस्त अज्ञान मरा है। यह हाथ दूर बरना है, इसीलिए जल्दी-से-जल्दी ग्रामदान होना चाहिए।"

१९ वारीस को पौने आठ बले बाबा रक्कील पहुँचे, जो भारत और नेपाल की ग्रीमा पर है। यहाँ से काठमाण्डू को पक्षी सडक जाती है।

रस्कील पहुँचने पर थाता ने कहा कि "धीमा-क्षेत्र में प्रेम पेटा फरना, एफता लाना और लोक शक्ति का निर्माण करना बहुत जरूरी है। यह इलाका मामदान में आना चाहिए, शांति-चेना तरही होनी चाहिए और तरादी मामोचीन भी राज चलने चाहिए।" छोठे-छोठे मौंचे का मामदान करना व्ययं प्रवास है। मैं हिसाव करूँगा कि मामदान तमी माना जाय, जब ७०० आवादी हो और रक्ष्या २००-३५० एकड हो। छोटे-छोटे टोर्ले का प्रामदान होने से कोई उपयोग नहीं। मै आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि वाबा को आप ठग नहीं सकते।

१० वजे के करीब उड़ीसा के ईस्वरलाल ब्यास और हरमोहन परनायक बाबा से मिले। उड़ीसा के कार्यक्रम का नक्या लेकर आये थे। वावा ने तय किया कि वे २१ दिसम्बर को उड़ीसा में प्रवेश करेंगे और २६ दिस समय देकर १६ जनवरी को फिर से विहार आ जायेंगे। लेकिन जमहोदपुर में अस्वस्थ हो जाने के कारण बाबा को जमहोदपुर में क्रस्तर पढ़ा जायें का इड़ीसा का कार्यक्रम स्थिगत हो गया।

मोतिहारी से श्रीमन्त्री, मदालसा बहन और तुल्सी मेहरजी बाबा के साथ में । तीर्नी का आग्नद था कि चावा नेपाल चर्छ। बाबा ने कहा कि "हमारा आगे का कार्यक्रम बिहार के काम के ऊपर निर्भर करेगा।" मदालसा बहन ने अनुरोध किया कि "गर्मियों में नेपाल आये तो अच्छा रहेगा!"

### संयुक्त राष्ट्रसंघ और सेना

रक्शील में दोपहर के समय बावा ने श्रीमन्त्री से बातचीत के दौरान में कहा कि "सबुक राष्ट्रमंत्र को चाहिए कि या तो अपनी कोई सेना न रखे या रखे तो शाविसेना रखे । आज जो उसने अपनी सेना रखी है, उससे बढ़ी सेना अमेरिका की हैं और रूस की है। यह छोटी सेना एखकर विलक्कल गलत काम किया है। अगर संयुक्त राष्ट्रसंव सेना नहीं रखता, तो उसकी नितक शक्ति बढ़ेमी। या फिर एक स्ट्रत यह हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्रसंव से सेना रखे और दुनिया के जितने राष्ट्र है, वे स्व अपनी-अपनी सेना उसे समर्थित कर दे। लेकिन यह तो तभी होया च्यां विह्व-राष्ट्र वरिया।"

# मिलवालो का जुल्म

दोगहर को कार्यकर्ता-समा में एक भाइ ने बताया कि "चम्पारन में जन नीलवाले जुरम करते थे, तो गांधीजी ने आकर उसमें से लोगों को छुड़ाया। अब यहाँ चीनी की मिलवाले जुरम कर रहे हैं, तो आप चम्पा रन जिले में रह जायँ और हमें उनसे मुक्त करा दें।" बाबा ने जबाब दिया कि "हम आज है और कर नहा। लेकिन हसका उपाय हम रता चुके हैं, ग्रामदान। बह नहीं करोगे और वाबा यहाँ रहेगा तो भी दुउ नहीं होगा। इसलिए गांबा से कर यहाँ स चला जायगा। आपको ज्यादा से ज्यादा गाँव ग्रामदान म लाने चाहिए और प्रदाड दान प्राप्त करना चाहिए। अगर आप प्रदाड-दान लाते हैं, तो मजाल नहीं कि कोई आप पर जुस्म करे।"

एक अन्य सवाल के जवार में नान ने कहा कि "प्रामदान करना ही आप्यात्मिक विद्या का आरम्म है। क का कि की सीत्रमें तन तो पुस्तक पदी, आप्यात्मिक विद्या का आरम है त्यान ! उसके बाद और आगे नदमें। सन लोग इकहा बैठमें, मेम करोग, प्रेम करना सीखेगे! जो परमात्मा आपमें है, वहीं हमों है। चाहें कोइ किसे लाति का हो, हिंदू हो या मुसलमान, सबमें एक ही परमात्मा है। आत्तिर में इस महार की भावना उसमें आयेगी। इसलिए यह ब्रह्मविद्या का आरम्म है। ग्रामदान ब्रह्मविद्या की, अभ्यात्म निद्या की प्रविशिक्षा है।"

### यदमाश यह समितियाँ <sup>1</sup>

सहयोगी समिति में बारे म याचा ने बताया कि "इनन द्वारा की जल्यान लोग आवत में मिलकर निवलों को सताते हैं।" पजाय नी एक मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि "वहाँ सरकार ने ३० एकड बना मीलिंग किया था। एक आदमी में पास ३०० एकड जमीन थी। उसने अपने परिवार के दल लोगों के नाम उन जमीन को लियना लिया। लेकिन सहयोगी समिति एक परिवार से नहीं बन सक्सी थी। इसलिए पड़ोस के एक आदमी को मिलाया। उसके पास ६० एकड़ जमीन थी। इस तरह दो परिवारों की एक सहयोगी समिति बनी और सरकार की मदद भी मिली। ऐसी बदमाश समितियों हैं ये सहयोग-मिमितयों ! दूसरों को ठम सकते हैं, लेकिन अन्तरास्मा को नहीं। इसकी मामदान के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। उनका मामदान के साथ कोई मेल नहीं।" निचेतालों को उत्पर्ध

भारत मित्र यनना चाहता है अगडे दिन गमेरे ही भीमन्त्री और मदाल्या बहन बाबा है बात बरने लगे । शीमन्त्री ने नेगल के महाराजाध्यात को नैनीताल पर लग्मी हुई एक पविता दिखायी । महाराजाध्यात हाल हो में एक सहाह नैनीताल रहे थे। बाता ने टम कविता नो पहा और किर पीट पर यह "राजा भी हो और पिन भी। ऐसा स्थोग अस्तर देराने दो नहीं मिलता। कारण जाहिर है। राजा होता है भागी और किन को चाहिए भार-मुक्तता। दोनों योग जिसको सधे, उसे अनासक्ति दुछ सभी होनी चाहिए।

"महाराजाधिराज की कविता पढकर प्रसन्नता हुई।"

रक्षौल

—विनोवाका जय जगत्

२०-११-१६५

इसके बाद श्रीमन्ती ने पूछा कि "नेपाल के हमारे काम के बारे में और क्या आदेश हैं !" वाबा ने उसका भी लिखित उत्तर दिया। वह इस प्रकार है :

"क्याम की दिशा टीक है। मारत एतिया का या दुनिया का, या किसी देश का नेतृत्व करना नहीं चाहता। मित्र बनना चाहता है।"

६ यज चुके थे। वाया अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गये। स्वा आठ बले वाया बृन्दावन आश्रम पहुँचे। इसकी स्थापना पड़ित प्रजापित मिश्र ने सन् १९३६ में की शी और २ मई से ९ मई १९३९ तन बापू की भीजूरती में यहां गांधी सेना स्वय का अधिनेदान हुआ था। बाया ने कहा कि "यह स्थान तो हमारे बाप की इस्टेट है। हम अपने वाप के घर आपे हैं। ऐसे स्थान पावर हाउस यनने चाहिए और यहाँ से हाकि का सचार होना चाहिए।"

९ वने करीव विक्तियन मिद्यान के बालिका वियालय की लडिक्यों यावा से मिल्ले आर्या! बावा ने कहा कि "जर इस केल्छ में थे, वो वहाँ की चारों क्वों ने हमें लिखकर दिया था कि मुदान का काम हमामबीह के नरण चिह्ना पर है। हम आद्या करते हैं कि आप सर्वोदय गाहिल का अध्ययन करेगी और जो कुछ हो सम्ता है, ग्रामदान के लिए करेगी।"

#### नेताओं का सम्मेछन

कार्यकर्ता-गोष्टी में वाबा से किसीने कहा कि "एक बार आप सर्वदलीय सम्मेलन क्यों नहीं सुलाते !" वाबा ने उत्तर में ऋग्वेद की एक ऋचा ( मन्त्र ) सतायी:

"गोमायुरेको अजमायुरेकोः
पृक्तीरेको हरित एक एपाम् ।
समानं नाम विश्वतो विक्याः ।

यानी ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय सम्मेलन बुलाना चाहिए। ऐसा एक वार्षिक सम्मेलन वेद में आता है, मेंडकों का सम्मेलन । इसका नाम है 'मंडक-स्तृति'। जय बारिश थरसती नहीं, तब यह मंडूक-स्तृति गाते हैं तो बारिश आती है। तो, ऐसा सम्मेलन हर साल एक बार होता है।" 'गोमायरेकः'—एक चिल्लाता है 'डरॉव डरॉव' 'अजमायुरेकः'--दूसरा चिल्लाता है, 'टरॉव टरॉव'। एक है पी० एस० पी० वाला मेंडक, दूसरा है कांद्रेसवाला मेंटक ! फिर 'हरित एक एगाम'-एक है पीला सामा-वाला मेडक, एक है काला सामावाला, एक है 'पृत्नीरेको'--स्पॉटेड। सबके नाम तो एक ही है मेदक, लेकिन 'विरुपा:' एक दसरे के खिलाफ हैं। ऐसा सम्मेलन हर साल एक यार होता है और सब चिल्लाते रहते हैं। तो ये भाई सबाह दे रहे हैं कि तुम भी ऐसा एक सम्मेलन बुलाओ । ऐसा एक सम्मेटन इमने बुलाया था सन् १९५७ में येलवाल में । उसमें देश की सब पार्टियों के बड़े-बड़े नेता आये थे और सबने दो दिन तक प्रामदान फे विचार पर चर्चाकी और एकमत से प्रस्ताव पास किया कि यह अच्छा विचार है और सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। तो सब पार्टियों ने इमें इस झंडा दिखा दिया है कि आप काम करें, आपनो सहयोग मिलेगा । तब ऐसा सम्मेलन हर साल मुलाना वेदार होगा ।"

वाहर की मदद ं-आम सभा में दो प्रामदान जादिर किये गये। उनमें एक तो कृत्यायन गाँव है, जिसकी आयादी २०२ और रक्या ११५ एकड है। दूछरे गाँव भी आबादी २२५ है और रक्ता ५१ एकड है। वावा ने खुदी जाहिर भी कि "यह छोटा-सा आरम किया गया और आगे इस सारे केत्र को आमदानी बनाने का चचन भी दिया है। आम तौर से आध्रमों के पास में गाँव प्रामदानी में नहा आहे, क्योंकि लाइले बच्चों भी चार चे तो हो। जिस सरह एक क्लि टूम में एए एक चमाच जामन नाभी है, उसी तरह गाँव को थोडी सी वाहर भी मदद मिलनी चाहिए। लेकिन आज होता यह है कि गाव के एक क्लि पानी म गहर भा देही करहा वह हो की वाहर की मदद

्राष्ट्रे दिन सचेरे कृतावन आश्रम के क्यांत्रती और नवी वालीम निवालय के सम्बन्धित लोग माना के पास लगा हो गये। एक प्रधन के उत्तर म नावा ने कहा कि "श्रद्धा यानी आरम, जिससे मनुष्य मनन करता है, मनन की मेरणा मिलती है। 'श्रद्धा' का मतलन है अनुक् वितन की मेरणा। और 'निरास' यानी जिसके हाथ मे अपने को सांप पनते हैं। श्रद्धापूर्वन सुरू करों और विरासपूर्वक पहुँची, तो आपमो मनवन्त्रान और श्रद्धार्वान सुरू करों और विरासपूर्वक पहुँची, तो आपमो

#### हिमालय के दर्शन

जाज पासला लगमग ६४ मील वा था। ६॥ वजे निक्लकर ७॥ वजे नरकटियागज पहुँच गये। आश्रम से दुछ दूर पर वह स्थान भी गाग ने देखा, जहाँ गाथी सेना सथ की निक्रक क सिल्सिले मे र मई से ९ मई १९१९ तक बापू कृन्दावन ठहरे थे। आज दृश्य बहुत सुदर था। सरनेमर हिमालय पहाड का दृशन हुना।

थाना ने जपने भाषण में बहा कि "जिस हिमालय नी ऊँचाई २० इनार पुट थी और जिसे पार करना मुस्तिल था, आन वह देवल २० इनार पुट ही रह गयी है। इसलिए निजान नी माँग है कि माम नो परिसार का रूप दिया जाय और उसर दिस्तराज्य बनाया जाय।

"इस विश्वताच्य का हिन्दुस्तान, चीन, वर्मनी, रूस, अमेरिका

एक-एक स्ता होगा और विहार, यंगाल, पेरल आदि होंगे एक-एक जिले, हमें ऊपर के स्तर पर विस्तराज्य और नीचे के स्तर पर प्रामराज्य बनाना है। इसके लिए आप सबको पीला सामा लगा लेना चाहिए। ये सब काम द जिले में होना है। चंपारन गांधीली का जिला कहलाता है। गांधीजी का जात्मा यह जलर चाहेगी कि यह जिला ग्रामदान में आ जाय। 17

#### तिमपाजी का उपवास

इन्हों दिनों एक खबर फिली कि कर्नाटक के मुप्रसिद्ध नेता श्री तिमप्पा नायकजी उपनास कर रहे हैं। हाल ही में मेहर-राज्य ने अपनी नशाबन्दी नीति में कुछ दिलाई की है। उसके इस निगंद से सुकी होकर ही श्री तिमप्पाजी ने दो सताह का उपनास किया। जब इसकी सूचना बाया को मिली, तो उन्होंने उन्हें निम्मलिखित तार मेका:

''बुद्धावस्या में आपके उपवास पर मुझे बड़ी विंता है। मुसे आदा है, आप पानी अधिक मात्रा में ले रहे होंगे ! भगवान् आपको यह तप सहन करने की शक्ति दे।" ( मूल अग्रेजी )

नरफटियागंज में ११॥ वजे क्षेत्र के कुछ विशिष्ट होग बाजा से मिले । उन्होंने उनसे कहा कि "यह माति का आन्दोलन है। इनकलाव स्ताना है। देश की परिस्थित गम्मीर है। आप को इस क्षेत्र के रहनेवाले हैं, उनको परिस्थित का मान होना चाहिए और मलफटन्दान का को आपने संकल्य जादिर किया है. उसे परा करना चाहिए।"

#### रेडा में आलम्य

दोपहर को कार्यकर्ता-सभा में बादा ने कहा कि "आज देश में आहरण एतमा है। एतकारी दफ्तरों में मुन्दिक से शा बच्टे काम होता है और बार बच्टे ऐतों में। मामदान मालिक और माजदूर में प्रेम लगेता और उत्तादन करेगा।" मामदानी और अभामदानी वा भेद पूछा गया हो बादा ने बताया कि "उठना ही भेद है, जितना उन दो आदमियों में जिनमें से

एक की नाक से साँस यह रही हो और दूसरे से नहीं। एक के लिए रिलाने पिलाने की व्यवस्था करनी होगी, दूसरे के लिए रमशान है जाने की तक्लीफ उठानी होगी। हमने तीसव हिस्से की जो मॉग की है, वह आन्दोलन में गिरावट नहीं है, क्योंनि पहले छटा हिस्सा मॉगते थे। अप साय साय आमसमा को मालिकी समर्पण की भी माँग करते हैं। यह माति का काम है।"

शम नी आम समा में ९ ग्रामदान दिये गये और ११४८) नी थैली। अपने प्रजनन में जाजा ने बहा कि ''वाल्मीकि ने समचन्द्र का वर्णन करते हुए उपमा दी है कि उनम समद्र ने जैसी गम्भीरता है और हिमालय के जैशी रियरता। आज जिलान क जमाने में रिथरवृद्धि की बहुत ज्यादा आवस्यवता है। लडाइ म धोम नहीं चल सरता । इसीलिए महारमा गांधी ने स्थितप्रज के बलोज प्रार्थना में शामिल किये । ग्रामदान में समपण-योग है। इरएक को अपनी शक्ति क अनसार देना है।"

२२ तारीन को ६ पने नरकटियागज से निकल्कर सपा आठ पने बाता तमहा पहुँचे । उन्हाने बहा कि "पीला सापा सर पर बॉधने के माने हैं. 'सर पर बाँध कपन जो निक्ले वीरो की यह बात है भाइ।' इसलिए बाति ये याम ये लिए नियल पर।"

दोपहर को कार्यकर्ता सभा में प्राया ने कहा कि "स्वराज्य के पहले जो नीकर थे, वे देशसेयक नहीं माने गये। बल्कि जब गाधीजी ने अमहयोग बाहिर किया, तो दुछ सरनारी नौकर नौनरी छोडकर चले भाये और नानी सारे देशद्रोही ही सादित हुए। लेकिन स्वराज्य के बाद से सम नीजर देशसेवज हैं। इसलिए शिजितों में से बड़ी तादाद में नौररी म निकल वाते हैं। यु उ राजनीतिक पतों के झगड़ म फँस जाते है। दानां को बाद कर जो अचते हैं, वे हमारे पास आते हैं। इस काम म वे ही रोग दिनमें, जिनम माति वी भावना और वैसम्य का गुण होगा।"" वार्यवताओं के वेतन में निपमता के नारे में एक प्रदन का उत्तर दत हुए पाता ने महा कि "आज की हालत में इसकी शिकायत

नहीं होनी चाहिए ! हमें विषमता की तरफ नहीं देखना है । मत्तर आदि नहीं करना है । ज्यादा त्याग अगर करना पड़े तो संतोप करना चाहिए।"

## अनाज के ६ दुइमन

द्यास की आम सभा में ५ ग्रासदान दिये गये और १५०७) की थैली। अपने प्रवचन में बावा ने कहा कि "गोरखपर की तरह चंपारन जिले में भी चीनी की मिलें है। हमें भय है कि आगे जाकर गल्ले और गन्ने की लड़ाई न हो । मन्त्य के ६ रिपओं--काम, क्रोध, खोम, मद, मोह, मत्तर की तरह गल्ते के भी ६ रिए हैं। इनमें दो तामसी है, तम्बाक और चाय। दो राजसी हैं, जुट और कपास। दो सात्विक हैं मूँग-फली और गरना । आज हिन्दरतान की सबसे बेहतरीन जमीन तम्बाक में चली जाती है। चाय और जूट की तो दुःखद कहानी है। देश के बॅटवारे के बाद भारत में जुट के उत्पादन की प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि जट-मिलें इधर थीं और जट की ज्यादातर खेती पूर्वी बंगाल में होती थी। उधर पाकिस्तान में जुट की मिलों को बढावा दिया गया, क्योंकि मिलें भारत के हिस्से में पड़ गयी थीं। परिणाम यह हुआ कि जुट का उत्पा-दन दुगुना हो गया और उसके दाम दुनिया के बाजार में गिर गये! पैसा भी नहीं मिला और गल्ले से भी हाथ धोना पड़ा। आजकल वारीक कपड़े का रिवाज होने के कारण कपास में बेटी खभीन जा रही हैं। मूँगफ़ली वारिनश और रोगन (पेट) में इस्तेमाल करते है। चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है। ऐकिन चीनी बाहर भेजना और गल्ला बाहर से मॅगाना बड़ा महँगा सौदा है। अगर देश को अन्न में स्वावलम्बी होना है, तो यह सारी नीति बदलनी होगी।"

## एक जिले में एक व्यक्ति प्रखर हो

अगले दिन सबेरे की मगल बेला में बाव। ने कहा कि "हम यह नहीं देखते कि कितने मामदान मिले। बद्दिक यही देखते हैं कि कीन मनुष्य मिला। ऐसे व्यक्तियों को में याद किया करता हूँ। एक-एक जिले के लिए एक एक व्यक्ति भी हो जाय, जैसे वैद्यनाथ वाबू पृषिया, जगनाधन् महुराई, ब्रहादेव कानपुर, दितीश मेदिनीपुर, तो आगे काम बढेगा। आन्दोलन में वे ही लोग वल दगे, जि हैं ज दर से स्पूर्ति होगी।" अशोक का सन्देश

पौने ९ वजे बाम अरेराज पहुँचे। सत्ते में बेलिया में बहुत भीड़ यी। वहाँ पाँच मिनट में लिए उतरे और मामदान पी माग की। सत्ते में एक अधीय-स्तम्म भी देखा। अपने मागण में यान ने कहा कि 'भौतम बुद्ध में हाच्य में राज्य या। लेकिन बाल्ति करनी थी, तो उन्होंने राज्य छोड़ दिया। एता में द्वारा थोड़ी सेवा हो एनती है, मान्ति नहर एदेश अशोक का स्तम्म दे रहा है। आपनो मिलकर काम पराचा चाहिए।"

चपारन जिले का यह आितरी पड़ाव था। इस क्षेत्र के प्रमुख नागरिक, श्री विभूति नारायण प्रिश्न लोक्समा वे सदस्य हैं और पार्लिया मेंट वी वात्रेस का मार्ग के मन्त्री भी। वे दास तौर से बाता ते फिल्न के लिए कल दिल्ली से आये और आज बाता से फिले। बाबा ने उनसे कहा कि "सितादर १९७७ में बेलवाल ( भैसर ) में जो ग्रामदान परिषद् हुई यी, उसमें बाक्सर र९७७ में बेलवाल ( भैसर ) में जो ग्रामदान परिषद् हुई यी, उसमें बाक्सर राजे द्र प्रसाद, पिड़त नेहरू, पार्डित गोवि दवल्लम पत, श्री देवर माइ, श्री ई० एम० एस० नम्बूदरी पाद, श्री गागाराण सिंह आदि आये । इस सम्त्री ग्राम दान का समर्थन किया या और देश से अपीक की थी कि इस कार्यन्म में उठा है। हेकिन इस पर भी अपर आपका मत्रीन्द हो, तो इस खुसी से यात करने को तैयार हैं। आप इस सम्बन्य का दुछ साहित्य देवर लीजिन और हम स्ववदा कर से समय दीजिन, पिर आपके नवीं करने। अगर इस सम्बन्ध नियो हमें स्ववत कर से समय दीजिन, पिर आपके नवीं करने। अगर इस सम्बन्ध हो गये तो इस एक करने और आप कन्बर्ट हो गये तो सम एक करने और आप कन्बर्ट हो गये तो सम एक करने और

समाजवाद और सर्वोदय आज की कार्यकर्ती-गोप्टी बहुत ही रोचक रही । तरह तरह के ७ पूछे गये। समाजबाद और समेंदय का अन्तर बताते हुए बावा ने कहा कि "क्ष और चीन में समाजबाद है, व्यक्ति-स्वातव्य नहीं। अमेरिका में व्यक्ति-वातंत्र्य रखा है, छेकिन समाजबाद नहीं। सर्वेदय में व्यक्ति रयातंत्र्य के साथ-साथ समाज के लिए अर्थण की भावना मी है। सर्वेदय समाजबाद और शेव्हगाही दोनों का गुण है।"

### पूर्वजन्म और प्रज्ञा

पूर्वजन्म और गरीवी-अमीरी के बारे में एक प्रस्त का उत्तर देते हुए वाचा ने कहा कि "पूर्वजन्म के परिणामस्वरूप आपको यह जन्म और प्रशामिलती है, इसका गरीवी-अमीरी से कोई वास्ता नहीं । शकरप-चार्य गरीव कुल में हुए और गीतम बुद राजवराने में। जन्म के परचात् फिर अपने पुरुषार्थ पर सारा निर्मर करता है।"

#### नारी-उन्नति

एक बहन ने पूछा कि नारी-उन्नित नहीं हो रही है, वो बाबा ने कहा: "कुछ तो बात सही है, लेकिन निराश होने की बात नहीं। अपने देश में सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में होते हैं। वहाँ अनुवायी कम, नेता ज्यादा हैं। लेकिन जहाँ बड़े-बड़े पुरुष यक गये, महान् नेतृत भी यक गया, वहाँ एक नारी हुए सम्मानी है। रशी, महाराधी झगडते हैं, लडते हैं और शीण होते जाते हुए महान्य नारी को मौका मिला है। आगे भी दिन्त्र्यों को मौका मिलनेवाला है, क्योंकि पुरुष तो लड़नेवाले ही हैं।" यह सुनकर चन हुँस पहें।

चर्चा के अन्त में बाया ने कहा कि "आज का आखिरी दिन हैं। दुवारा इस जिले में कब आयेंगे, कह नहीं सकते। इसिलए यह अतिम याजा ही माननी चाहिए। लेकिन अमर आप १०० प्रामदान रोज देने की तैयारी करें, को फिर आना भी हो सकता है। इस जिले पर हमारी वर्गे अदा है। आप परिश्रम कीजिये तो उसके मुन्दर परिणाम जरूर आयेंगे।" हाम की आमसमा में श्री धृत नारायण निपाटी, मन्त्री कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया। १३ ग्रामदान दिये गये और ११२१) रुपये की थैली।

## चावल तराशना देश द्रोह है

अपने प्रवचन में बाबा ने इस बात पर दु रा जाहिर किया कि "मिलें में चावल की पालिशिंग होने पर लगभग १४ प्रतिशत उसका पोपण तस्य कम हो जाता है। इसलिए मिल्वालो को सरकार वह रही है कि चावल ज्यादा मत तरायो. ४ प्रतियत तक तरायो । मेरी समझ मे नहीं आता कि हाथ उटा चावल क्यों न चलाया जाय और मिलें बन्द क्यों न की जायें ! क्या कारण है इसका, सिवा इसके कि मिलवाले आज पार्लियामेंट में बैठे हैं और लोग ऐसे बेबरफ बने है कि तराशे हुए सफेट चावल ही उन्हें अच्छे लगते हैं। यहा जाता है कि तरारी चावल ज्यादा दिन टिक्ते हैं। यह ठीफ ही है, क्योंकि उनमें पोगण इतना कम हो जाता है कि बीडे भी उन्हें साना नहीं चाहते । लेकिन पोपण निकल जाने से ये पचने में भी भारी हो सकते हैं। हाथ द्वटा चावल बनेगा, तो उसमें एक परसेट पोपण निकल जायगा । बाकी पोपण रहेगा तो वे पचने में अच्छे होंगे। मैंने दोनों चावल चलाये है। किसानों ने हाथ-इटा चावल ही पसन्द किया । यहा कि यह साने से पट में शांति रहती है और उससे ताकत महसूस होतो है। अवस्य ही विना दुटा चावल पकाने में देरी रूगती है, लेकिन अगर भाष पर पताया जाय, तो बहत मुलायम मक्खन जैसा बनता है। मैंने उसे इसी तरह पकाकर जिलाया तो लोगों ने यहत पसन्द किया । जिस हिन्दुस्तान में १० प्रतिशत अनाज क्म हो, वहाँ बावल में १४ प्रविशव ताक्व कम करना तो गुनाह माना जाना चाहिए। सरकार की ओर से जाहिर होना चाहिए कि यह देश-द्रोह है। इसका मतल्य है १४ प्रतिशत अनाज को पकना ।

"हमारे प्रधान मनी सलाह देते हैं कि एक दिन का खाना छोडना चाहिए। पर क्या इससे देश खडा हो जायगा ! एक दिन खाना छोडा, ... तो दूसरे दिन मनुष्य ब्यादा खा उकता है। इसल्प्टियह नाटक कारगर नहीं होगा। यह ठीक है कि उत्तरों लाम होगा। एक मावना तैयार होगी कि हम देन के लिए खाना छोड़ यहें हैं। लेकिन इधर १४ प्रतिशत ताकत घटायी जाय, जिन्दा चावल को तराज करके सुदी बनाया जाय और उधर १० प्रतिशत अनाज कम पड़े।

#### माहिक आप हैं

"सरकार ये जीज कर बन्द करेगी माल्य नहीं, लेकिन ग्रामदान द्वारा आप इसे सँग्भाल सकते हैं। अगर लोग कहेंगे कि हमें मिल का जावल नहीं जाहिए, तो आप पर कीन जबरदस्ती करनेवाला है है लेकिन शहर के लोग आज उसके आर्यी दम गये हैं। हसिक्ट ग्रामीणों को समझा दिया जाय तो वे जरुर विनाकुटा जावल एपंद करें । लेकिन यह सब में किसके सामने रखें हैं सरकार की तारकार है, उसके सामने रखता हूँ। सरकार की सरकार आप हैं। आपने सरकार को कुछ साल के लिए नौकरी पर रखा है और मालिक आप हैं। मान लीकिय, ग्रामदानी मोंग जनता है और गाँव तम करता है कि अपने गाँव के लिए हाय-कुटा जावल हरनेवाल होगा। उपर सरकार जाहे जो करे, हम हाय-कुटा जावल हरनेवाल होगा। उपर सरकार जाहे जो करे, हम हाय-कुटा जावल हरनेवाल होगे तो गोववालों को ताजा जावल और पृष्टि किसेती। इसीका नाम है 'ग्राम-स्वराख' "

#### केवल दो सरकारें

अन्त में यावा ने कहा कि "गर आपको भगवान् प्रेरणा दे, तो यह किये दिना आपको चैन नहीं पड़ेगा। इसीलिए में भगवान् से प्रार्थना करता हूँ। वही मेरी सरकार है। उतके बाद दूसरी सरकार है, आप लोग! इसिलिए मगवान् के बाद में आपसे प्रार्थना करता हूँ। और तीवरी सरकार दिल्ली की है। वह तुने न तुने, उत्तते में नई कहता। नम्बर एक की सरकार भगवान् और नम्बर दो की सरकार आप लोग! तो हम-आप भगवान् से शक्ति लेकर निकरेने और प्रलंड-राज लग्नेसे।" शाम को प्रान्तीय कांग्रेस के मन्त्री श्री प्रवचानू और चंपारन की

जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सदामाबाब वाबा से मिले । उन्होंने ग्राम-दान के काम में लगने का और सहयोग देने का आदवासन दिया।

चंपारन जिले की आठ दिन की यात्रा में ६४ ग्रामदान हुए । अभी तक इधर विचार-प्रचार भी बहुत कम हुआ है। वाबा बब २४ तारीरा को सबेरे अरेराज से विदा हो रहे थे. तो जिले के कार्यकर्ताओं ने मिल-

कर उनको बताया कि "हम पाँच प्रसंड दान प्राप्त करने का सक्ल करते हैं ! विशेषकर वृन्दावन आश्रम के पास पूरी शक्ति लगाने का इसने तय किया है।" यह वडी आशाजनक चीज है। बुन्दावन आश्रम आगे चल-

कर शक्ति का स्रोत साबित होगा और सारे जिले के सामने बाप के

स्वप्ना को साकार करने का उदाहरण रस सकेगा।

"मह जिला अपनी खास हैसियत रखता है। मारत को इतने महान्
नेता दिये हैं राजेन्द्रयाबू, मजहरल इक, जयमकाशजी। राजेन्द्रयाबू बहुत
बहे समाज-सेकक, सखतिष्ठ, भृत-द्या-सम्मक, अल्मन नम्र, परम सागु,
सर्व व्यवहार करनेनाले, जैंन्ने स्थान पर इने पर मी यह अभिमान
रखनेनाले नहीं कि जैंने स्थान पर हैं, किसान से एकस्प, महात्मा गांधी
के आत्मन प्रिय, हमारे आदरणीय रहें।"""यहाँ आते-आते मेरे व्यान
में आवा कि अगर पूरा-का-पूरा सारन जिल्ला मामदान में आता है, तो
इससे बदकर राजेन्द्रयाब्यू का कोई स्मारक गहीं। पटने में इनका स्मारक
संम्रहालय देला। इन दिनों ऐसे स्मारक का रियाज पड़ गया है। लेकिन
इतने बढ़े महापुरुप का स्मारक एक छोटे स्कान से नहीं हो सकता हरण
लिए अब राजेन्द्रयाबू के रमारक की बातें मेरे सामने निकली, तो मैंने कहा
कि पैसे इकट्टा करने में मेरी दिलवसी नहीं है। गाधीनिवि को आलियो
स्मारक-निधि मानना चाहिए। इसके आने जो स्मारक हों, वे कार्यरूप में
हीं। राजेन्द्रवाबू का सन्चा स्मारक सारन जिला पूरा-का-पूरा मामदान
हो, यही हो सकता है।"

उपर्युक्त उद्गार २८ नवम्बर को छपरा नगर की विश्वाल सार्वजनिक सभा में बाबा ने प्रकट किये | उनका यह विचार बहुत लोकप्रिय हुआ और एक दिन तो जब बाबा पड़ाव पर पहुँच रहे थे तो रास्ते में लोगों ने कहा :

"गाँव गाँव में गूँजे नारा। द्यामदान हो जिला हमारा॥

## गाँव गाव में गूँजे नारा। ब्रामदान हो सारन हमारा॥

हाजीपुर से निकलकर राडक पार करने के बाद बाना जन छपरा पहुँच, तो सर्विकट हाउस में स्वागत के लिए यहुत-से लोग जमा थे। कुछ स्वामदें में बैठे थे, बुछ खुले में और कुछ नीचे राडे थे। याचा ने कहा : "हमारे सामने श्रेणी विमक्त समाज का दर्शन हो रहा है। हमारा काम है कि हम तीनों का मेल हो और एक परिवार की तरह रहकर सभी समाज की उन्नति में लगे। एक-इसरे के प्रति गाँव में सहानुभृति और प्रेम होना चाहिए। आप सुन सीठे सार्क लगाये।"

#### शिक्षित छोग और नारी

११ वर्ज कार्यकर्ता-समा में सवाल पूछा गया कि "नारी के प्रति महाय का त्यवहार ह्यासक का असने प्रति हो होना चाहिए, असर नहीं तो क्यों ?" यान ने कहा : "शासक तो असने प्रति हो होना चाहिए। जो खुद का शासन नहीं करता, वह दूसरे ना शासन क्या करेगा 'उठका गुलम हो जायगा। मैंने देता है कि दिवों पर शासन चलानेवाले हमेशा कियों से शासित होते हैं और रिल्टुल उनके गुलम रहते हैं। रासकर शिक्षित लोग ज्यादा गुलम होते हैं। आपकी अपनी मीद पर काबू नहीं, स्वप्न पर मानू नहीं, बाणी पर काबू नहीं, इदिवों पर नहीं, तो क्रिस पर साच चलायते ?"

#### हमारा दावा

आम समा में आज ८ ग्रामदान जाहिर किये गये। बाबा ने कहा नि "यह मिराममा वार्गनम हो गया। इचने मेरा कोई समाधान न होगा, न देश का होगा। इचने लोहनाति नहीं होगी। मेरा समाधान तर तक नहीं होगा, जर तक सारत वा पूरा जिला ग्रामदान में न आ जये। पोत्र यह तो राजेन्द्रवाषू वा जिला है। उनका एटने में एक स्मारक मेंने देखा, लेनिन उनना सच्ची स्मारक तो छपरा (सारत) जिले भर वा ग्रामदान ही हो सकता है।" हमारा दावा है कि ग्रामदान आन्दोलन में सबका लाभ है। अगर कोई जरा भी नुकसान दिखला दे, तो हम आन्दोलन वायस रुने को तैयार है। जमीन की मार्लक्तरा शाप पकड नहीं तकते। आपके हाथ कमजोर हैं। जमीन की खरीद-विश्री ग्रामद्रोह है। आप जमीन पकड़िये अपने हार्यों से और जमीन की मार्लिकी सौंपिये ग्रामसमा के हार्यों में।"

बाबा ने माँग की कि "छपरा जिले से कम-से-कम सी परिवार पीछे एक समाज-सेवक निकले और इस तरह यहाँ एक सेना खड़ी हो जाय, जो शानित-स्थापना और प्रामदान का काम करे।" अन्त मे बाबा ने जिला प्रामदान के लिए हाथ उटायो तो हजारो हाथ उट गये। बाबा ने कहा कि "सर्वकम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। इसे पूरा करने के लिए आपको मोडा त्याग करना होगा।"

#### शब्द की महिमा

२९ तारीख को ८॥ वजे बाबा घाहपुर पहुँचे, जहाँ एक स्कूल में निवास था। उन्होंने कहा कि "सारे जिले का आमदान करने के लिए रूग जाइवे। इसके साम-साथ द्यानि की रक्षा के लिए द्यानित-सेना खड़ी करनी हैं और आमोद्योग भी चढ़ाने हैं। जो शब्द मुख से निकल्ला है, वह फिर पूरा होता रहता है, क्योंकि उससे परमेस्वर की धार्तक खड़ खाती है। जैवे 'क्विट् इष्टिया' वैसे ही 'जिला-दान'। अब इस करमना को मर्तरूप देना है।"

कार्यकर्ता-समा में बाचा ने कहा कि ''सर्वोदय के चार प्रका ये हैं : १. गॉववारों का असर सरकार पर कैसे पड़ेगा, २. सरकार का असर सेना पर कैसे पड़ेगा, ३. राष्ट्र का असर विस्त पर कैसे पड़ेगा, और ४. बनता पर नैतिक मूर्यों का असर कैसे पड़ेगा !

#### सारन में ग्रामदान जरूरी

शाम की सभा में रूगभग ३ वजे से श्री महादेवी ताई ने साहित्य के

आज भी बाबा ने हाथ उन्ताये तो हजारों हाथ उठे। बाज ने वहा "यह मस्ताव पास हो गया। सारन जिला पूज्य राजे द्रवाबू की स्मृति मे आमरान में लाना है। जिहोंने ने हाथ उठाये हैं, उनको मामरान के लिए कोशिश करनी चाहिए और अपने आप भी उसमें शरीक होगा चाहिए।"

शना चाहिए।"

कृष्णराज भाई आज पडान पर शाम को पहुँचे। दिन में ये जिला पिरास अधिनारी के साथ माँशी गये थे, जहाँ प्रसण्ड के दान की विस्तृत योजना बनी।

अगले दिन ६ वजे बाबा शाहपुर से निकले। रास्ते में वसन्तपुर गाँव में ठहरे, जहाँ ४ आमदान भेट किये गये। बाबा ने वहाँ के लोगो से एहा कि "आपना मिलकर रहना चाहिए। आपस में सगडा नहीं करना चाहिए और दूसरे गाँव वा शामदान हासिल करना चाहिए।"

### स्कूछों में विद्या नहीं

गौरैया होटी में पड़ाव था, जहाँ बाय ८। वजे पहुँचे। निवास की ट्यवस्था एक स्कूल में की गयी थी। वाया ने कहा कि "हमारे देश में जहाँ-तहाँ विद्यालय खड़े हैं और लोगों ने उसके लिए काफी त्याग मी किया है। मकान बनाने के लिए जमीन दान देते हैं और वड़े उत्लाह से स्कूल खंक करते हैं। विहार में तो हमने यह भी देल ले हैं, जहां एक स्कूल खंक रही हैं। वहार में तो हमने यह भी देल ले ले हों। मूर्ग मी अच्छी तरह नहीं पनप सकता, वहां दो-दो स्कूल खंक रही हैं। गूर्ग में दो अल्य-अल्य पार्टियों के लोग होते हैं, तो दोनों पार्टियों अपना अल्या सकूल खोल लेती हैं। जैसे दो पार्टियों के दो हंहे, वैसे ही दो स्कूल!

"स्कूलों में विचारचार कराते हैं तो अंग्रेजी खूब रहाते हैं। मिर शिका-यत करते हैं कि लड़कों को अंग्रेजी बहुत कमजोर है। मैं उनसे कहता हूँ कि लाप लोगों ने सलती थी। उसे स्प्रारित, वह आपके लड़कों को हों। अंग्रेजी आयंगी। आपने कहा या कि 'नियद इण्डिया' 'मारत छोशों', पर अब कहता चाहिए 'रिटनं इण्डिया' (मारत लोशों)। तब आपके बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख लेंगे। विल्कुल अंग्रेजी जैसा उच्चारण करेंगे। क्या कहा चाय है ऐसी निक्मी विचा मारत में चल रही हैं। हमें बडा आह्म हो हो हो आप सायर जानते हैं कि मैं या कालेंग में। मुझे बस्ते तस चीज मिली, लेकिन विचा नहीं। तब मैंने कालेंगे लोशों और पर भी छोड़ा और ब्रत्सविचा की लोज में निकल पड़ा। बाहर मुझे बचुत शान मात हुआ। मैं आज जो योड़ा-चा काम कर चकता हूँ, बह स्हलिए कि मैं कालेंग छोड़कर निकल। विचा माति के ताकत नहीं आती। यह आज हमारी शिक्षा को हो वहुत बड़ा बंखिंग स्था

#### यह कैसा दान-धर्म ?

दोपहर को कार्यकर्ता-सभा में एक भाई ने पूछा कि "क्या स्वामित्व-

विसर्जन ने निना सन्य, प्रेम, कश्णा पर अमल नहीं हो सकता ?" वावा ने कहा "अगर हो सकता, तो क्यों नहा हुआ श्वरनार और सहयोग के नाम पर देश मे जो चला है, उसे आत्मवचना नहीं तो और क्या कहा जाय श्वास में होग मुझे उपाना चाहते हैं। बात यह है कि हममें जो सज्जन है, वे विल्कुल नीरस ओर दुर्गल हो गये हैं। एक तरफ से शोपण चलता है, तो दूसरी तरफ दान धर्म, ताकि बेनुष्ठ म गुजाइग हो जाय और नये-नये पाप करने के लिए लाइसे स मी मिल जाय, यह कोई धर्म है ?"

#### सानव-समाज का विकास

साम की सभा में ४ प्रामदान मिले, वे ही जो सुबह राखों में मिले ये। १२९५) की थैली दो गयी। बाता ने कहा कि "मानव-समाज जैसे जैसे आगो बदला गया, उसका विचार भी आगो बदला गया और उसे नये नये अब्द मिलते गये। एक जमाने म इन्ह हुनिया म धर्म स्थापन का जोर था। किर मच्युग में ईश्वर की भित्त की प्रेष्मा चली। उनके बाद विज्ञान आया और ऐसी हवा चली कि हर दश को आजारी की तम्प्रता हुई। जगह जगह आजारी की ल्डाइयों चली। मानत मानव में स्वाधीनता की मानना आयी। मारत म एक अजीव परना हुई। अरोजों ने उसे कि दाल बना रता था, जिससे या तो वह स्थाय कि क्यू पराधीन रहता या अहिंशा की शक्त रही करता। यह ऐसे ऐतिहासिक आवस्यकता हो गयी। महास्मा गाधी इन्हें निर्मय ननक आये और उहींने एक नया शब्द दिया 'सल्याम्ह'। इससे राजनितक स्वाधीनता की सुजी हाथ लगी। अत्र इसके बाद आधिक और सामाजिक स्वाधीनता के हुजी हाथ लगी। अत्र इसके बाद आधिक और सामाजिक स्वाधीनता के हुजी हाथ लगी। अत्र इसके बाद आधिक और सामाजिक स्वाधीनता के श्वर हिंग स्वीदय' और 'साम्यवार' दी शब्द सामे हैं।"

### साम्यवाद में फुट

गाग ने आगे कहा "ये दोनों शब्द मानव को समझा रहे हैं कि उम्हारा किसमें भला है। एक वहता है कम्युनियम में, तो दूसरा सर्वोदय में। आज कम्युनिकम के अन्दर पृष्ट पड़ गयी है, उसके दो टुकड़े हो गये हैं। एक रूस का आम्यवाद है, तो दूसरा है चीन का साम्यवाद । भारत में भी साम्यवादियों में ऐसे ही दो टुकड़े हो गये हैं। जब किसी विचार में टुकड़े पड़ना गुरू होते हैं, तब समझना चाहिए कि वह विचार गिरने-पाला है और दूसरा टिकनेवाला है। साम्यवाद में ये टेडकड़े होने का कारण यह है कि विज्ञान में आणविक शक्ति की खोज हुई और यह शिक्ति हिसा शक्ति हो लोड में हो किसी एक के साथ नहीं रहती। जब यह देखा कि यह पति वता नहीं है, दिसमें निप्ठा नहीं है, किसीक साथ में रह सकती है, तब प्यान आया कि इसके आधार पर हम कम्युनिकम फैला नहीं एकती। अब कम्युनिकम फैला तो सुंगों के अनुसार ही फैला। यह सात रूप को समझ में जा गयी। चीनवालों ने ऐसा नहीं सोचा। वै अब भी भानते हैं कि हिसा से ही सामस में जा गयी। चीनवालों ने ऐसा नहीं सोचा। यह सात रूप मानते हैं कि हिसा से ही सामस में जा गयी।

इस तरह साम्यवाद की वर्तमान पूट के कारणों का विश्लेषण करके बाबा ने कहा: "इस हालत में हमें स्वीद्य का शंडा खड़ा करना है, अन्यथा हमें साम्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक भी बीर नहीं रहेगा और फिर से पूँचीवादी विचार जोर फल्डेगा। भारत को ऑहंसा के शक से आज्ञीत और और सामाजिक आजादी भी उसी आहंसा अब भारत को आर्थिक और सामाजिक आजादी भी उसी आहंसा के सारते से प्राप्त करना और वह शक दुनिया के सामने रखना है। इसी लिए बाया की बाबा चल रही है। इस संदर्भ में आपका प्रमुदा समझना होगा। एक-एक ब्रामरान आणविक शक्ति का दर्शन है। इसी हिंगु से ब्रामरान की ओर देखिये।"

पहली दिसम्बर को संगल बेला में यावा ने बताया कि ''ई्रवर-प्राप्ति का सरल उपाय यही है कि उसके लिए अपने अन्दर इच्छा जमे और इच्छा जो तो दरवाजा खुला रखना चाहिए। भगवान् खुद अन्दर आना चाहता है।"

#### सञ्चा स्मारक

पीने आठ बने बाबा ह्युआ आ पहुँचे। उन्होंने वहा कि "जब से मेंने छपरा जिले में प्रवेश किया, तभी छे रानेन्द्रवानू की स्मृति में जिला-दान की बात रख रहा हूँ। असली स्मारक वह होवा है, जो जनता के जीवन में दारिल हो। खारा भारत प्रामदानी भारत हो, तभी रानेन्द्रवानू का सन्त्या स्मारक होगा। सारे भारत की ग्रामदान के लिए बहुत बडे पुरापों की जरूरत होगी। लेनिन अगर निहार का प्रामदान हो जाय, तो भी वडी झानित मानी जायगी। इसका आरंभ सारन से होना चाहिए।

"सारन जिले में ३५ लात गाँव हैं। औरत परिवार १५ का माने तो भी २ लाल परिवार होंगे। परिवार से एक व्यक्ति के हिसाव से २ लात सेवक निकलने चाहिए। लेकिन इतने नहीं तो कम से कम एक हजार सेवक तो मिलने ही चाहिए। वे आमदान का काम करें तो उसका असर राजनीति पर, जुनाव जादि सद पर पड़ेगा और सच्चे जनतत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। आजकल तो बोट के नाम पर आदमी का अधिकार ही छीन लिया गया है। मूर्त पूजा की बजाय पार्टा पूजा चिलती है। प्रामदान से सर नक्या बदलेगा। इसलिए सब मिलवर और लगाइने।"

### सर्वे भूमि गोपाल की

दोषहर को ११ वजे कार्यकर्ताओं की सभा हुई। जादा ने कहा:
"जाज जो सरकार पर हमारा अउदा नहीं है, इसका कारण यह है कि हम
उस पर अउदा रतने लायक नहीं है। अगर परानम कर और प्रामदान
हासिल करें, तो सरकार की मदद पृरी मिलेगी, लेकिन दराल नहीं
रहेगा।" एक माई ने पृद्धा कि "जर 'सर्व भृगि गोपाल की' है, तो प्रामदान

की क्या जरूरत है ?" बावा ने कहा: "आपका मतल्य यह है कि सम भूमि गोपाल की और इसके बाद मेरी । मैं कहता हूँ, सब भूमि गोपाल की और उसकी तरफ से मॉब की । नम्बर एक में भगवान की जारीन है और नम्बर दो में ग्रामसमा की और नम्बर दोन में आपकी। इसल्यि बावा दान मॉग रहा है। विना ग्रामदान के मारत नहीं विकेशा। आज समझ में नहीं आया तो बावा की मृत्यु के बाद आयेगा।"

शाम की आम समा में क्षेत्र की तरफ से श्री प्रभुताय तिवारी ने स्वागत किया । पास ही में उनका गाँव है, जो प्रामदान में आ चुका है। प्रभुतायजी प्रात्तीय कांग्रेस की तरफ से सारे तिवार में कांग्रेस ज्ञां को प्रामदान की तरफ मुखातिय करने का काम करते हैं। आज ११ प्रामदान दिये गये और ११९१) की मैळी। अपने प्रवचन में वाचा ने कहा कि "बारह साल पहले में यहाँ पुरान छेकर आया था। मूदान से आगे प्राप्तान है और प्रामदान से आगे है प्रामदान तृषान। यह सामाजिक और आधिक क्षान्त का काम है।"

### छेवी और प्रामदान

याया ने आगे कहा: "आज विहार में लेवी की यात चलती है। उद्देश्य यह है कि अनाज इकट्टा करेंगे और फिर वॉटेंगे, मुख द्वाइरवालों को औ! एक वाज्रुहोटा कियान है और दूसरी को और कुछ गाँववालों को भी! एक वाज्रुहोटा कियान है और दूसरी याज सारी सरकार है। इसलिए में कहता हूँ कि आप प्रामदान की लेवे और वर्षनी जमीन भी मालिकी प्रामदाम की तो और अपनी जमीन भी मालिकी प्रामदाम की स्वरंग एके वाद सरकार से स्ववदार कियान को नहीं, प्रामक्षम को करना पढ़ेगा! प्रामक्षम से सरकार पूढ़ेगा! के किया वाद कर से अवद्यक्त सरकार की लिए ता हों, बाहक के लिए नहीं, बीक दो साल के लिए गई, बीक दो साल है। यहा साल के लिए गई, बीक दो साल के लि

जरूरत नहां। इसलिए लेवी के बारे में हमने जो ग्रामदान का उपाय मुझाया है, उस पर तुरन्त अमल करना चाहिए।

## केवछ दस प्रतिशत

"जवान लोग पृष्ठते हैं कि यावा तो बूढा है, रिर भी इतनी तीवता क्यां? अरे भाई, यावा वृद्धा है, इसीलिए तो तीवता है। आप जवान है, तो आराम से धीरे चलेंगे, लेकिन वावा को दीरा रहा है कि चीन और पानिस्तान का सकट भारत पर है, तब भी आपना प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं गेल रहा है, दो शब्द बोल रहा है—'जय जवान, जय निसान'। इतनी देर याद किसान याद आया। अन तक तो कानरानों सोलते रहे—विस्ताल, मनोरजन, बुद्धिरन यहुत कर शहल, अब जय भजन का मीका आया, तो निसान की याद आयी।

"लेकिन विद्यान् कोम अभी नहीं समते हैं। ये इस एयाल में हैं कि वाहर से अनाज आ जायगा। कहते हैं, केयल १० प्रतिश्वत अनाज कम है, एयादा नहीं। इसका मतल्य क्या होगा! ४८ करोड लोग भारत में हैं। १० प्रतिश्वत थानी बार करोड अस्सी लगद, लगभम विहार के आयादी। तो इनके कहने था मतल्य यह है कि अगर विहार के लोग किए एक साल के लिए रामा छोड दें, तो मारत वो पूरे सालमर रामा मिलेगा।" १० प्रतिश्वत को इन्होंने छोटी चीज समझ ररा। है। प्रता की अवादी लगभग पॉन करोड है। मान लीजिये, सुल फास को सिल्मर रामा न मिले, वह हाल्य भारत को आज है। रिग्ना भयानक अर्थ रस १० प्रतिश्वत को हालों है। ऐसी हाल्य में गॉब-गॉब में अनाज बढ़ाना है, तो प्रामदान के अल्याब कोई भी दूसरा चारा आपके पास नहीं है। इसीलिए वाया को तीजता है।"

देवरिया जिले के तमरुही रोड नामक गाँव के डाक्टर हरिहर प्रसाद पाटेय अपने कुछ मित्रों के साथ आये और शाम को बाबा से मिले ! उन्होंने बताया कि ''बिटते पाँच साल से बहाँ स्वाच्याय चल रहा है और सर्वोदय-पात्र का भी काम होता है। वाबा को यह जानकर बहुत खुदी हुई और उन्होंने कहा कि "देवरिया तो बाबा राघवदास का जिला है।" अापको साहित्य-प्रचार का काम आगे और बढ़ाना चाहिए।"

गुरुवार तारीख २ दिसम्बर की मंगल वेला में हयुआ में हथुआ राज के मैनेजर और कुछ अन्य लोग बाबा से मिले । बाबा ने कहा कि "हमने आक्षा यह रखी थी कि राजा लोग राजनीति के पन्नों से अलग रहेंगे, घर-गिरस्ती से मी दूर रहेंगे और जनसेवा में लग आयेंगे। लेकिन वे हमारा मतलब समझे नहीं। वे पन्नों में पड़ गये और जनता की सेवा भी नहीं कर मके 1"

#### बन-धैन रूल

"जनतंत्र के यारे में बोळते हुए बावा ने कहा कि "इसमें बहुनत के नाम पर अल्यमत का राज्य चळता है। प्रधानमन्त्री की ताकत आप देलते हैं। पुराने फिजी राजा से कम नहीं होती। आजकळ पाँच साज में हतना काम हो चळता है, जितना वाचास साल में मुक्किल था। "" "वन-भैन च्ले होता है। उस हालत में अगर देश में अन्दर से असंतरेष है, गाँव-गाँव में भैदमाब और समाई हैं, परदेश से आहमण को संमायना है और सेना की प्रतिष्ठा भी है, तो सेना हाबी होने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। यदापि भारत में यह होना चहुत आसान नहीं है। इस्तिष्ठ मृत्यों का अञ्चय स्ट्रा चाहिए।"

#### जनतंत्र और श्रामदान

ह्युआ से भोरे जाने के रास्ते में भिसर बतरहा गॉब में १२ आमरान भिले। सवा सात पने बाबा पडाय पर पहुँच गये। स्वागत-सभा में उनके बैठने के लिए चौको पर जो चादर बिछी थी, उस पर होर का चित्र बना या। बाबा ने कहा: "यह क्याम-आसन मिलिटरी है और इस पर बाबा बैठा है, मिल्टिरी पर जनता की सरकार बैठी है। अगर ये व्याघ महादाय सामने खड़े हो जायँ, तो सारी सभा विखर जायेगी। कारण आज सकट-काल में लोजतन्त्र को अपने पर विश्वास नहीं रह पाता है। सच्चा लोकतन्त्र अमा तर कहीं स्थापित नहीं हुआ है। इसके लिए तो शक्ति राडी करनी होगी । आज प्रातिनिधिक लोकतन्त्र चलता है । होना यह चाहिए कि प्रत्यक्ष लेक्तन्त्र हो और ज्यादान्से-प्यादा सत्ता नीचे के स्तर पर हो । ऊपर की सत्ता नम-से रूम हो और रो-आडीनेशन, यातायात और अन्य ऐसे कामी के लिए हो। आज तो वह सर्वेसवां बनी है, कहलाती है 'वेल्फेयर स्टेट'। लेकिन मेंने उसे 'इल्पेयर' नाम दिया है, जो प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री के अनुसार चलता है। पुराने राजाओं जैसी हालत है। अगर अकबर का राज्य है तो लोग मुखी हैं, अगर और गजेर का है तो इ.सी। देशिये निहार में गोवधनती है, लेकिन शराय मुक्ति है। उधर गुजरात में शरावनन्दी है. लेकन गोवध जारी है। अब आपसे पछा जाय कि क्या निहार के लोकमत में और गुजरात के लोकमत में इतना फर्न है ! क्या जिहार के लोग शराजवन्दी के अनवल नहीं और गुजरात षे लीग गोवध के सिलाफ हैं ! बात यह है कि मिनिस्टरों को जैसा प्सता है, करते हैं। इससे ध्यान में आयेगा कि आज लोकतन्त्र नाम-मात्र का है और वास्तव में लोगों की कुछ नहीं चलती। लोगों की तभी चरेगी, बर वे अपनी इक्ति राडी करेगे। इसका माध्यम प्रामदान है।

"मामदान से आपकी राजनीति का लोकनीति में परिवर्तन होगा। उसके आधार पर माम स्वराज्य राजा होगा और लोगों की कवि बढेगी। मामदान से समग्र कान्ति होगी। इस क्वान्ति के लिए विहार का बाता-वरण बहुत अनुकुल है।"

#### नाम-स्मरण

दीपहर को वार्यप्रता-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में वाबा ने कहा कि "जिस तरह मीटे का अपना गुण होता है, उसी तरह नाम स्मरण में अपनी मिक्त है। नाम-समरण शाबिरक किया न मानी जाय। शाबिरक किया से थकान आतो है। नाम-समरण अलण्ड सावधानता का स्वक है। "साम्यवाद मे प्रेम है, ककणा है, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि जिस सत्य पर उसने आधार रखा है, वह मिध्या वस्तु है। नहीं सत्यबुद्धि नहीं, बहाँ समत्व नहीं।"

शाम की आम समा में १२ शामदान, रास्ते से १३ और इस तरह कुल २५ शामदान चाहिर किमें गये और १६५१) की थैली। यात्रा ने शामदानों की तरफ इद्यारा करते हुए कहा कि "तिरह शामदानी गॉनों की आचादी २६३० है और शामिल हैं २१६१, तो ७५ प्रतिकात हो गये। लेकिन कुल रक्त्या है २२६१ और शामदान में आमें हैं ५३० एफड यानी २५ प्रतिशत।" जॉच होने पर तो वे शामदान हूँगे। इसलिए समझना चाहिए कि जो भी आप काम करें, वह पस्का हो।

याया ने आगे कहा कि "आज १८ साल फे स्वराज्य के बाद विहार में मत्तव्यक्ति स्वया छटाक दूथ है। इसमें भी, मिठाई आदि स्व चींज ग्रामिल हैं। इसींमें से बीमारों, बच्चों और बूदों को भी मिलता है।" फिर विहार में और क्या हो रहा है है वहां की अच्छी-से-अच्छी गायं करकत्कत्ते की याया के लिए जाती हैं, वहां आठ महीने दुम देती हैं और बाद में कराई के पास मेन दी जाती हैं। यात में मो-यम्बन्दों कातूंत नहीं है। इस तरह अच्छी-से-अच्छी गायें खतम होती जाती हैं। फ़लकर्ने की हालत तो पूछिये नहीं। बहुत दु:ख होता है हमें इस बात का कि हमारे देश की गायं करकत्ते जाकूत कर जायां। हमारे अपने राज्य में यह सब बंधों होना चाहिए। मैं यह कहता या कि अनात भी पूछ मंदी, दूस में पूजा नहीं दूस होता है। चाहिए। में यह कहता या कि अनात भी पूजा गरी, दूस भी पूरा नहीं, कुस भी पूरा नहीं, विवर्ष नीयें का जो तत्का है उत्तर्जी नोई बिता नहीं। कहीं-कहीं तो वे गुवरी खातें हैं। यही विस्तात नहीं। कहीं-कहीं तो वे गुवरी खातें हैं। यही विस्तात नहीं होता या। छेकिन जब उत्तर प्रदेश के दौरें में बाया रापवदास ने ग्रवत दें दिया,

तो मानना पद्या। गाय ने गोपर में से अन्त निकाल-निकालकर उत्तरी ऐसी बनाते हैं, यह हालत है। नीचे के लोगों को उठाना है। उनमा उदय होना चाहिए। इसका नाम है अन्तोदन यानी सर्वोदय।"

## राजेन्द्रवावू के गॉव में

वान दिसम्दर में खेरे मगल बला में माम ने पूठा कि "क्सा रानों में जीरादर परता है!" स्वाया गया कि "स्वडक से दाई मील पर खूट जायगा।" इस पर माथा ने कहा कि "कोह मात जीरादेई पहुँजे। यह राजेद्रमानू का गांव है। परले से ख्या न होने के कारण घर पर कोई नहा था। लेकिन गांव के लोग तुरस्त जमा हो गये। माम ने कहा कि "हम आज यहां आये, वाकि इस स्थान का दर्शन कर और आप सम्बाधान में द्वारा करते हैं कि यह जिला कामहान में आयेगा और जारादेई के लोग इस स्थान को तीथशेन नगायगे।"

#### वाता राघवदास

स्ता आठ बने बाता मैरवा पहुँचे, जहाँ हुप्टाश्रम में निवास की अनस्या नी गयी थी। यह आश्रम दिसम्बर १९-१ से चल रहा है। तिन प्रवास नी प्रवास की देखात है। तिन प्रवास की देखात है। तिन प्रवास की देखात कि प्रवास की प्रवास की प्रवास की प्रवास के प्रवास की प्रवास के दिखात है। तिन की प्रवास के प्रवास के प्रवास की कि प्रवास की की प्रवास के प्रवास की कि प्रवास की कि प्रवास की की प्रवास की की प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास की प्रवास की प्रवास की प्रवास की प्रवास के प्रवास के प्रवास की प्रवा

से मिलता है। वे बच्चे की तरह निर्विकार भाव से हॅसते। वे विरहे पुरुष थे। आखिर वे इतनी संख्याओं से निकटे और फिर भूदान में लग गये। मैंने कहा कि 'एक प्रांत की आसिक्त क्यों!' तो फिर वे उत्तर प्रदेश को छोड़कर मध्य प्रदेश करे गये। सारे मारत में घूमने का उनका विचार था। '''आखिर मध्य प्रदेश में पूमने चूमने सूरान के काम में बीमार पह गये और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गयी। उनका वहा रम-णीय चरित्र और अनुकरणीय जीवन था। उनकी प्रेरणा से यह संख्या इरू हुई है। वे अनेक सद्गुणसम्मन्त थे। गरीवा में रहते थे और गरीवों में समस्त हो गये थे। उन्हें हम अपनी विनम्न अद्वाजिल अर्पित करते हैं।''

कार्यकर्तां-समा में बाबा ने कहा कि "त्रःभी तो विष्णु की दासी है। पैसा पिशाच है। धनवानों के धन की कीमत कास्पनिक है। अनाज की कीमत वास्तविक है।"

## तो सम कौन ?

एक भाई ने कहा कि "कावेस के तेताओं का आचरण अच्छा नहीं है, हसी वजह से देश की प्राप्ति नहीं हो रही है।" वाजा बोले कि अप यह कहना चाहते हैं कि आपका आचरण अच्छा है, इसमें का खराप दे! हर कोई कहता है कि दूसरे का अचरण अच्छा नहीं है। यूरवास्त्री ने कहा—'मो सम्म कीन कुटिल खल कम्मी।' वह मेना क्या कम्मा पान के साम कीन कुटिल खल कम्मी।' वह मेना अभा कम्मा पान के शान नहीं है। यूरवास्त्री हैं जी सम कीन होते के साम कीन होते हैं। यूरवास्त्री हैं जी सम कीन होते के तो सम कीन होते के तो कुटिल सम कीन कीन 'में बेहत रहा हो कि मी सम कीन' के तो कुटिलता में स्वाकस्त्रन हो जायगा, यूरवल्यन नमें।' अपना परीश्रण हम खुट करें, परिमार्जन करें तो अच्छा होगा। वह प्रमांति भी होगी।"

दो वजे के करीव दादा धर्माधिकारी और प्वजाबाबू आवे। आश्रम में कुणवरूरभवाबू और श्रीमती सुचेता कुगालानी के भी आने की तैवारी थी। लेकिन ये दोनों नहीं पहुँच सके।

## महारोग और ग्रामदान

दाम की आम सभा में झुडाअम वे अध्यक्ष श्री प्रजावाबू में स्वागत किया। १२ प्रामदान दिये गये और २६००) वी धैली। अपने प्रवचन में बाता ने कहा कि "इमें मिहार म प्रवेश किये पीने तीन महीने ही। रहें है। इस अरते में लगभग पीने तीन हजार प्रामदान हुए हैं। धीरे धीर वेग नद रहा है और हम तिस्वार करते हैं कि बिहार म प्रामदान मित्त हो रूर रहेगी। मारत में लगभग १ प्रतिश्वत से प्यादा महारोगी हैं और इस सारन जिले में तो २ प्रतिश्वत है। ३६ लगप्त पी यहाँ को आगदी है। लगभग ७० हजार महारोगी होंगे। उन सम्वे लिए इस तरह के सुष्ठ आअभ की व्यवस्था करना असमब है। लेकिन अगर गाँव गाँव का प्रामदान होता है, तो हजार आयादी के गाँव में २० महारोगियों के लिए प्रवश्व करर किया जा स्वरता है। जो शुरू के मामले है, वे तो निश्वत ही दुरुत्त हो सकते हैं।"

सामदान का विचार समझाते हुए उन्होंने माँग की कि "सामदानी सभा को महाजन लोग और दूसरे लोग मदद कर । १००) देकर १४) एक साल के बाद कब्ल करें।" वाबा ने पूछा कि "यह विचार जिनकों मार हो वे हाथ उठाये।" तो २०२५ हाथ उठ गये। गावा ने कहा कि "यह अच्छी थात है कि आपने समझ बूलरर हाथ उठाये। जाय एक गाँव में इतने हाथ उठते हैं, तो इस्त पता चलता है कि सारण जिले में इजारों लोग इसरे लिए मिलगे।" किर वाबा ने जिलादान के लिए भी हाथ उठवाये, तो सच देश उठ गये, चुछ ने तो दोनों हाथ उठाये। इस पर बाबा ने कहा कि "सारा जिला सामदान आप करते हैं, तो गहुत आनन्द भी बात होंगी। राजे द्वाया क्षा उत्तम भी समी हाथ उठाये, तब भी समी हाथ उठाये, तब भी समी हाथ उठाये हवे। गावा ने कहा कि "आप पीला सामा लगा लीजिये और गाँव माँव साति होना दारी की निता सामा लगा लीजिये और गाँव माँव साति होना दारी की निता साम लगा लीजिये और गाँव माँव साति होना दारी की वीचा दारी की वीचा थी"

## गाँव-गाँथ में गृंजे नारा

अमली मंगल बेला में याता ने कहा कि "हिन्दू धर्म की मुख्य चीज वर्ण-व्यवस्था नहीं, विस्क आक्षम-व्यवस्था है । वर्ण-व्यवस्था को नैकालिक नहीं माना है । इतपुग में तो एक ही वर्ण था, 'हंसवर्ण'। आक्षम-व्यवस्था हिन्दू-धर्म की एक खास व्यवस्था है । टेकिन आजकल उसकी तरफ न ध्यान देते हैं, न कोई चिंतन करते हैं। " अपनी शुटि-निवारण के लिए परीक्षण करना चाहिए । रोज सोने के पहले छेटे-छेट दोगों की याद करें और कल न करने का संकल्प करें और हरि-समरण करने सो आईं। आस्म-परिक्षण और सतत वावधानता की आवस्यकता है।"

> "गाँव गाँव में गूँजे नारा , ग्रामदान हो जिला हमारा । ग्रामदान हो सारन सारा ।"

### सुन्दरता कहाँ ?

यह नमा उद्योप भैरवा थे िक्वान आते हुए आज सुना गया।
वाया अव सीवान पहुँचे, तो वहाँ खारी-मामोचोग-संब के केन्द्र में बड़ी
तादाद में पीला साफा पहने बहन-माई स्वागत के किए मौजूद थे। वाया
न कहा कि "वड़ा ही मंगल हरप है। गाति-सेना में बहनों के रहने से
उसका बहुत असर होगा। है किन आज बहनों को पर में तिजोरी की
तरह बन्द रखा जाता है, जो ठीक नहीं है। कुछ बहने पीले परथर या
रंगीन मोती आदि को पहनना मुन्दरता समझती हैं। लेकिन मुन्दरता
जड़ पदार्थ में नहीं, चेतन आरमा में होती है। '''अपर बहने शाति-सेना
को अपना हैंगी, तो शांति-स्वनस्था के लिए न गोली चलेगी, न पुलित
भीरितिस्दी की जरूरत रहेगी।''

वाबा ने आगे कहा: "आज रास्ते में जिलादान का नारा सुना! अन्द की बड़ी महिमा है। 'भारत छोड़ो' का अनुभव इम सबको है। एक चीव जग शब्द के रूप में आती है, तब किर वह वास्तविक रूप में मी जा वाती है।

' हुए से लोग दूछते हैं कि बना सब माम मामदान होंगे ? तो में उनसे पूछता हूँ कि आप हो इसमें शहा बनों आती है। में दूर्वू कि 'बना सबके एवं लोग मदेते !' तो आप करेंगे कि 'ही मदने के लिए १०० मतिशत बोट हैं, बोर्ड आगे कानेगा तो बोर्ड पीठे।' तो हम पूछते हैं कि जब मदा के लिए १०० मतिशत बोट हैं, तो जीवन के लिए कम बनों ? माम-दान तो जीवन है।"

#### ओकार की तीन मात्राएँ

यावा ने आगे क्हा: "ऑक्सर वी तीन मात्राएँ होती हैं 'अ उ में ।
'ओम सह नाववतु" मा विद्विपानहैं।'—हमारे बीच द्वेप नहीं
होता है तो आपत का द्वेप दूर होगा और प्रेम बदेगा। 'सह नीयें करवानहैं।
—हम सन एक्साथ परान्म करेंगे। पीला साथा शाति-सेना की
स्थापना करके सन एक्साथ परान्म करेंगे। 'शह नी भुननमु'मगवान सवका एक्साथ परान्म करें। 'शह नी भुननमु'मगवान सवका एक्साथ परान्म करें। उसके लिए प्रामोवींग सहें करगें।
हस तरह यह त्रिविध कार्यन्म ओक्सर की तीन मात्राएँ हैं। ओक्सर की
सीन मात्राओं पर हमने एक पुस्तक लिखी है। वह हमारी पहली पुस्तक
है। कोर्ट ४२ साल पहले लिखी होगी। वे तीन मात्राएँ जीवनव्यापी कैते
काम करती हैं, इसज्ञ वर्णन उसमें है। तो, हमारे कार्य में सारा प्रणव
और प्रमट हो रहा है। उसमें पूर्ण जीवन होता है। जामदान, राग्री
और शातिसेना—बह प्रणव-जय करो। यह हमारें आरोलन का प्रणव-जय
है। यह जय होता है और सारत जिला प्रामदान हो जाता है, तो वह
एकेन्द्राव का अति उसम स्मारक होगा।''

दोपहर की कार्यनतां समा में बाया के आने के बाद लाउड स्पीनर ही पेल हो गया और बीस मिनट बाबा के ब्वर्य चले गये। उसने बाद बागा ने कहा कि 'भिसी एक भावना है, उसे लेकर मैं निकल पड़ा हूँ। मुझे चिंता नहीं कि कोई साथ आता है या नहीं । ऊपर परमेखर है, नीचे जनता और बोच में मैं खड़ा हूँ—इतना ही मेरे लिए वस है ।

### खादी की आखिरी लड़ाई

"भागवत में भगवान् बोल रहे हैं, अवधूत से वह रहे हैं 'स्थितकृत्य-श्रोप:'-मेरा एक काम बाकी रह गया है। उतना काम करके मैं जाऊँगा। वह कौनसा कृत्य शेप रह गया है ! तो अपने कुल का संहार करना है। भगवान का वहीं बचा हुआ काम था, जिसे परा करके वे गये। वैसे ही मेरे मन में है कि एक दफाइस कुल का संहार हो जाय। इस पार या उस पार, जो होगा सी होगा। 'अब तो बात फैड गयी जानै सब कोई।' तो आखिर खादी खतम होनी है. तो जल्द-से-जल्द खतम हो जाय । जाहक सरकार की मदद क्यो मॉगरे जाय १ सरकार से कहा जाय कि यद के लिए लर्चा करने की जरूरत है, तो खादी को अब मदद करने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा समय आया तो में ही यह कहने के लिए आऊँगा । फिर भी सरकार बेवकफ हो और खादी को कुछ भदद देती रहे तो दे। लेकिन में समझाऊँगा कि अब इसकी जरूरत नहीं। यह बात मैंने बंगाल में कही थी. जब कि नबदीप मे खाटोवालों की समा हुई थी। मैंने उनको कहायाकि अब एक बार आखिरी रुड़ाई रुड़ हैं। हेकिन आखिरी हड़ाई की मेरी वह भाषा खादी के बार में थी, प्रामदान के बारे में नहीं। फिर विहारवालों से मैंने कहा कि तुकान उठाते हो, तो मैं निहार आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 'हाँ' कहा। में यहाँ आया, यह समझकर कि प्रामदान की यह आखिरी लड़ाई है।"

### पंचायतों की रचना अभारतीय है

विस्तार के साथ वाबा ने प्राम-पंचायत को योजना पर अपने विचार रखे और कहा कि "मुझे इनसे कमी कोई आधा नहीं थी। जिस ढंग में ये पंचायत बनी हैं, उस पर मैंने १२ साल पहले चंपारन में ही कहा या कि यह विकेन्द्रित शोपण-योजना है। प्राम-पंचायत सत्ता का दुकड़ा है, उसम सेवा का अग्र नहीं। पचायतों में राजनीतिक पर्शो ने सुसपैठ की है। पचायत की सारी रचना अभारतीय है। इसमें मेजॉरिटी, माइनॉरिटी जरती है। इसमें सेजॉरिटी, माइनॉरिटी जरती है। इसमें सक्त है सारे और मत्यर बदता है। पचायतों से मत्यर का राष्ट्रीकरण हुआ है। राजस्थान और आक्त्र से मुझे जान कारी मिली है कि वहाँ होग पचायतों से तम हैं। अगर ग्राम पचायत अपना विसर्जन ग्रामदानी समा में तथ करे, तो उससे उसकी हस्ती बदेती।

## वहनों का स्वर्णदान

इसके बाद वावा ने पीले सापे की माँग भी और नहा कि "वहनों को यह काम उठा तेना चाहिए। उनको इस मामले में पुरुषों मा नेतृत्व करना चाहिए। तेकिन वे सोना, चाँदी, पत्थर के पेर में पढ़ी हैं और उसीको सीन्दर्य समझ थैंडी हैं। अगर हिम्मत से इहें छोड़ें, तो समाज को अगुवाई कर सकती हैं।" इस पर दुख रहनों ने अपने कान वे तथा अप जेवर निकालकर वावा को दिये। वावा ने कहा कि "यह आपने बहुत अच्छा किया। अर आप आजाद हो गयीं और समाज का नेतृत्व पर सकसी।" (वावा ने वह जेवर ध्वज्ञवाय के हवाले कर दिये।)

शाम की आम सभा मे स्वामताध्यक्ष श्रीमती सर्वदा दाजरी (प्रधानाचार्या, मर्ल्य हायर तेकडरी रक्छ ) ने अपने भाषण में कहा कि "हम श्रामदान के लिए हार्दिक प्रयत्न करने और अपने प्राणों की आष्ट्रित देने का सक्त करते है।" ११ ग्रामदान मिले और ६०२१) ५६ पैता की शैली। अपने प्रवचन में बाबा ने कहा कि "अमीरों की जिन्दगी में न इच्जत है, न लजत ! में जो रास्ता बना रहा हूँ, उत्तमं उनको नहुषयोद्या देना पड़े गा और पायेंग महुत क्यादा ! वे ग्रामदानी ग्रामस्याम में शामिल हो जायें और उत्तम अपनी योजना शक्त और इदि का लाम दें। इसके अलावा उसको कर्जा भी दें। सुद की बजाय ६ पीसदी

घटाव को कबूल करें।" बाबा ने उसके लिए हाथ उठवाने, तो सैकड़ो हाथ उठ गये। इसके बाद जिलादान के लिए भी हाथ उठवाने, तो सनके सब लोगों ने हाथ उठा दिये। फिर बाबा ने कहा कि "भेरा समा-धान हो गया, सबोकि इस समा में जो आपके स्थानीय रिपोर्टर बैठे हैं, उन्होंने भी दोंगों हाथ उठाये। मुक्षे यकीन है कि यह पूरा जिला मामदान में आयेगा।"

## कम्युनिज्म और सर्वोदय

अगले दिन मंगल वेला मे बाबा से एक भाई ने एठा कि "कम्युनिया शीर सर्वोदय में क्या अतर है ?" बाबा ने कहा कि "हम विषय में श्री किशोरलाल भाई ने एक बड़ी सुन्दर पुस्तक लिली है—'गापी और मानर्य'। उसे मैंने २०-२५ पन्ने की प्रस्तावना दी है। उसे जरूर पदना बाहिए। इस समय तो इतना ही कहुँगा कि कम्युनिरट दरें हुए है। उनमे हिम्मत नहीं रही। से समाज पर, मानव पर भी विश्वास नहीं रस सकते। इसलिए मीचेवालो को लड़ा करके उत्परवालों का नियेष करते हैं। सकत मेल हो और एकरस समाज बनेगा, यह विश्वास उन्हें नहीं है। लेकिन यह विश्वास सर्वोदय का आधार है।"

रिवसार, ५ दिसम्बर, ६ वजे सीवान से निकल्कर साढ़े आठ बजे बावा साजपुर पहुँचे। इस क्षेत्र में पिछले ६ दिन से मानदान की कोशिश मल रही है। श्री लिस्त्वर दुवे इस जिले के लातुमधी सेवक हैं और इसी क्षेत्र के राहुनेवाले हैं। उन्होंने अपने गाँव का मानदान करवा और फिर माँकी क्लाक के मानदान में खुट गये। काशी के वसे सेवा संघ के माना करता और फिर माँकी क्लाक के मानदान में खुट गये। काशी के वसे सेवा संघ के माना करते की जगदीश मिश्र और लिख्त मारत शांति-सेना मंडल कार्यालय से श्री सरीशवस्त्र हुआ, श्री अमरनाय माई भी आवर इसमें को। सर्व सेवा संघ की मासिक पत्रिका 'नवी सालोम' में काम करने माले औं कुण्यकुमार मार्र भी इस मुहिम में सम गये। उनका घर इसी क्षेत्र में पहला है।

## गाधी-वर गॉव-गॉव में हो

वाजपुर भे टहरने की व्यवस्था गाधी घर में की गयी थी। वहाँ पहुँचने पर बाग ने कहा कि "भारत के पाँच लाख गाँव में, हर गाँव में गाधी पर होना चाहिए, लेकिन वह हैट, चूने, पत्थर का नहीं, राल, प्रेम कोर करणा गा बनेगा। नाम महिमा अपार है, इसमें कोई शरू नहीं, इससे चुछ भेरणा भी मिलती है। लेकिन असली गाधी पर तो वही होगा, जो सत्य, प्रेम और करणा के आधार पर दाश होगा!

"आज भारत में सब कही समाजवाद का जोर है। समाजवाद मे मनुष्यों का पूरा अधिकार होता है, लेकिन भारत के समाज्वाद में गाय, बैल भी शामिल है। हम सपका उदय चाहते हैं। लेकिन आजकल कुछ एकागी वृत्ति हो गयी है और लोग एक एक चीज को लेकर चिपके रहते . है। मान लीजिये, मैं अपनी जीभ काटनर आपरे सामने रख दूँ और आप अपने वान वाटकर रख द, तो वटी जीम बोलेगी नहीं और न कटा कान सुन पायेगा। जीभ तभी बोलती है, जब प्राण शक्ति के साथ जुड़ी रहे और कान तभी सुनते हैं, जन प्राणशक्ति के साथ जुड़े रहे। गाधीजी वे नाम पर अलग अलग सेवाएँ चलती है हरिजन सेवा, गो सेवा, सादी सेवा। अलग अलग चलने के वारण उनमे प्राण नहीं है। इसलिए जमाना आया है, जन सारी सेवाएँ जुट जायें और सामूहिक सेवा की जाय। सबकी ताकत जहाँ एक होकर लगती है, तन वाम होता है। छोटी-छोटी सेवा अब नहीं चलेगी। पहले सब मिलकर सामाजिक वान्ति कर डाल्यि और पिर आपनी सव चीन पनप उठगी। गाँव-गाँव का प्रामदान होने पर हर गाँव गाथी घर बनेगा। वेवल गाधीजी का नाम नहीं, उनका काम चलेगा।" डरकर प्रामदान मत दें

पार्यवर्ता-सभा में निसीने वहा कि "वहाँ ग्रामदान उरा धमना-वर लिये जा रहे है।" बाता ने कहा कि "उरा धमनावर मुदान तो लिया जा सन्ता है। लेकिन ग्रामदान कैसे, यह मुसे मा हम नहीं। बाद में अन सरकार जॉन को आपेगी तो ऐसे गॉन नहीं ठहरेंगे! सेकिन मेरी सटाह है कि अगर आपको भय दिखाता हो तो उसे सुनते ही पीटना शुरू कर दें। भय या लोम से कोई काम न करें। कोई अगर जरा-सा दवान दिखाये तो इनफार कर दें। जो भी आप काम करें, समझ-नूझकर करें। ग्रामदान जोर-दवान का काम नहीं, खुडी-मरजी का सौटा है।"

द्याम की समा में श्री जलेदवर दुवे ने बताया कि मांसी ब्लाक के ११६ गोंचें में से ८७ में फार्म मरवाये जा चुके हैं और ४७ का प्रामदान हो गया है। जिला सर्वोदय-मंहल के संवीजक श्री विस्वनाय दामी ने बताया कि कुछ रास्ते में और कुछ यहाँ, दोनों को मिलाकर ९६४) की येथी दी गयी।

#### सत्य-संकल्प

अपने प्रवचन में वावा ने कहा कि ''जो भी छोग प्रामदान-प्राप्ति के लिए जाते हैं, उनको प्रेम से वातें समझानी चाहिए। लोगों को उप-कर, लोभ बताकर वा किसी तरह का दबाव खलकर प्रामदान लेगा गलत है। ''' तीन चीलें हैं—सल, प्रेम और कहला, इन पर स्थान प्यान देना है। सब यह है कि जमीन की भारिक्की किसी मतुष्य की नहीं हो सकती। जमीन ही हमारी मालिक है। देह मिट्टी में मिलनेवाली है। इसलिए मिट्टी की मालिकी हम पर है, यह सल है। दूसरी बात है प्रेम। घर में जो मेम है, उसे सारे गांव में पेलाना है। और उसके लिए पोहा-पोदा स्थान भी करना है। ''' दीसरी वीज है करणा। उसका मतलब है कि इसरे के लिए कड़ करना।''

अंत में बावा ने जिलादान के लिए हाथ उठवाये। सारे हाथ उठ गये। वाबा ने कहा कि "यह सत्य-संकल्प है और भगवान् उसे पूरा करने का आपको वल देगा।"

छभा के बाद बाबा सीधे नवागाँव चले आवे | दूरी लगभग आठ मील की यो | ऐसा इसलिए किया गया कि दूसरे टिन संबेरे सोनपुर <sup>छे</sup> 'जहाज द्वारा गंगा पार करके दानापुर जस्दी पहुँचा जा सके |

# ट्रस्टीशिप की पुकार

: १६ :

"पूँजीपतियो, महाजनों और व्यापारियों के पास बुद्धि है, टैलेन्ट है, उनका जीवन काफी सादा होता है और वृत्ति भी उदार होती है। पिर भी उनकी ताकत नहीं बन रही है, क्योंकि वे कतराते है। वे सरकार से डरते हैं, कम्युनिस्टो से डरते हैं, चोरों से डरते हैं, आम लोगों से उरते हैं। अब वे बाबा से भी डरने लगेंगे तो बिना डर का कौन सा स्थान उनके लिए रहेगा १ में समझाना चाहता हूँ कि सर्वोदय से आपको कभी नहां डरना चाहिए ! सर्वोदय से आपकी इएजत बढेगी, आपके हाथ मे नेतृत्व रहेगा । आज आप कापी त्याग करते हैं, तीर्थयात्रा वे लिए पैसा सर्च करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, जगह-जगह स्कुल. अस्पताल, धर्मशाला और मन्दिर बनवाते हैं। एक तरफ यह सब करते हैं तो दूसरी तरफ अपना व्यापार चलाते रहते हैं और दवाओं तथा साद्य वस्तुओं तक में मिलावट करते है। बीमारों के लिए अस्पताल सोलेंगे. हेकिन जिन कारणो से बीमारियाँ होती है, उन्हें तोडने के लिए मदद नहीं करगे। यही कारण है कि उनवे दान धर्म से ताकत नहीं बनती, बह <sup>सत्र</sup> इवा में उड जाता है। सत्रने नीचे के तत्रके तक आपती मदद पहुँच ही नहीं पाती । मध्यम श्रेणी वे, ऊपरवाले उससे लाभ उठाते हैं। ताकत तभी बनेगी, जब आपका दान धर्म सबसे नीचे के लोगों को जपर उठाने में लगे। इसीलिए यह प्रामदान है, जिसमें मदद करने से आपकी इटजत बढेगी और समाधान भी होगा। मै आपकी ताकत बनाना चाहता हूँ ।

### सर्वोदय का गणित

"भेरा एक विचार है। वह यह कि माना यह जाता है कि पिल्क सेक्टर जितना बढ़े, उतना अच्छा है। कोशिश यह है कि यह पिल्क सेक्टर ५० से ६० और प्राइवेट सेक्टर ५० से ४० हो जाय: ५० +५० = १०० की वजाय ६० +४० = १००। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर कम होता जाय और पिल्क सेक्टर बदकर पूरा १०० हो जाय: १०० +० = १००। लेकिन सर्वोदय मानता है: १०० +१०० = १००। यह सर्वोदय का गणित है। यह गणित आपको अश्रीय मालम होगा, जो काश्रेस, कम्युनिस्ट और अन्य सब पार्टियों के गणित से मिन्न है। इसके पीछे आशा यह है कि प्राइवेट सेक्टर ट्रस्टीयिप के सिद्धात को उठा छे और पिल्क सेक्टर वन जाय। अगर पुँजिपित ट्रस्टी के नाते काम करें, तो सारा प्राइवेट सेक्टर पिल्क सेक्टर में बदल जायगा और कोई इन्द्र नाईं रहेगा। इसलिए मेरी अपील है कि आप मालिकों के पास जी घन है, बीजना-शक्त है, उसे आप हमिल और ग्राहवेट सेक्ट अपील है कि आप मालिकों के पास जी घन है, बीजना-शक्त है, उसे आप इस्टी के नाते इस्से आप भालिकों के पास जी घन है, बीजना-शक्त है, उसे आप इस्टी के जाद स्पित अपील है कि अपा इस्टी अपील श्रीक बोल बोरी सामाना को मदद टेन के हिए सामने आ जाई में इससे आपकी बहुत मही लाकत सनीगी।"

डालमियानगर में पहुँचने पर १४ दिराम्बर को बाबा ने इन मार्मिक इक्टों में देश के श्रीमानों से अपील की।

शाहायाद जिले की यात्रा ७ तारीख से १४ तक चली । दानापुर से ६ वजे निकलकर वावा पीने आठ यजे जिले के सदर मुकाम आसा पहुँचे । रास्ते में जैन-कालेज के छात्रों ने दस-दस गज की दूरी पर खड़े होकर दो भील तक स्वागत किया । निवास जैन-कालेज में ही या । यहाँ प्रधानाचार्य श्री रायजी ने सारी ध्यवस्था यहे उत्साह के साथ की थी।

### भारत के मुल्य

स्वागत-सभा में ज्यादातर छात्र थे, जो एन० सी० सी० की वर्दी पहने थे। याया ने कहा कि "सारा तरुण-समाज देखकर बड़ा आनन्द होता है कि ये रक्षा के सैनिन बनने जा रहे है। भारत के कुछ अपने मूच्य हैं, विजानी रक्षा करनी ही होगी। अपने वहाँ कहा गया है कि 'बुर्डभ भारते जरूम माजुर्ध तार बुर्डमम् ।' इस देश में जरूम पाना बहा पुष्प है, यह तो मानुष्य तार हुर्जमम् ।' इस देश में जरूम पाना बहा पुष्प है, यह तो मानुष्य तात हो गयी। रेकिन कहते हैं कि भारत में मोजुष्य का जरूम पाना और भी बुर्डभ है। इसका अर्थ वह हुआ कि भारत में बीच या पशु पश्चे का भी जरूम पाना सीभाम्य है, पिर मनुष्य का जरूम पाना वो और भी वहा माग्य है। में सोचता या कि ऐसा वर्षी कहा नया है। यान में आया कि मान्य ने अहिसा की प्रथम रहेज इसी देश में वी। वह तोज क्या है! देशी की रहेज मनुष्य मासाहार करता था, रेजी के बाद अन्ताहार पर आया। यह अहिसा की मही भारी रीजि है। पिरेम मारत का समाजवाद इसके आने जाता है और उसमे गाय आदि वन भी स्थान है। मानव को जितना हुआ था हक है, उतना ही गाय को भी।

"अपने शाखों में कहा गया है। 'बसुचैन कुडुम्बकम् ।' कुडुम नहीं, 'इडुम्बकम्' है बानी छोटा सा बुटुम्म कहा गया है। आजनल तो रेडियो एस्ट्रॉनोमी मा विज्ञान निकला है। वह बताता है कि दूम्बी जैसी ५० लाख एष्टियों होंगी। सहिंद हतनी विद्याल है, अनत्त है। ''समझन व्याहित कि इस बमानी में छोटे छोटे नहीं टिम्मे। सार विद्या एक राष्ट्र बनेगा। वस्तर विद्याराज, तो इस्त गोन का परिवार बनाकर प्रामराज्य।"

## वरमा के शरणार्थिया से

कार्यन्तां सभा में बमां से आये एक दारणायां ने लिस्ता है कि "हमें यहाँ सरकार साना गीना नहीं दे रही है, ती हम बमां वायस बढ़े आयेंगे की कि ती के नागरिक बननर रहेंगे।" बाबा ने कहा कि "अगर आप बमां जार्येंगे, तन भी बहाँ अपनायें नहीं जार्येंगे। सरकार घरणार्थियों की सिलायेंगी कहाँ तक है रसना इलाज तो ग्रामोगोग ही है।"

याचा ने वहा: "भ्रशनार कुछ लोग जरूर करते हैं, छेकिन उत्तका"

शिष्टाचार बन गया है। परमेश्वर की दुनिया में अगर दुराचारियों की बहुवंख्या हो, तो परमेश्वर से इस्तीफा देने को ही कहना होगा !' 'पटरी सतीगुण की हो, उस पर इंजन रजोगुण का चले और उसके पीले डिन्में तमीगण के हों।'

तीन बजे सभा के लिए जाते हुए बाबा ने महाराजा कालेज में मन्
१८५७ के आपर शहीद कुँवरिंदि को बाद में एक ज्योति जलायी और
अशोक का पेड़ लगाया। उन्होंने कहा कि "वीरों को स्मृति में हमें
उनकी बाह्य कृति का नहीं, बल्कि उनके गुणो का और चारिज्य का
अनकरण करना चाहिए।"

प्रार्थना-सभा मे स्वागताभ्यक्ष, प्रिन्सिल साहब ने कहा कि "हम जिला-दान का संकल करते हैं और बावा को आखासन देते हैं कि जब अगले फेरे में वे यहाँ आयंगे, तो पूरे जिले का दान मेंट करेंगे।" आज पाँच ग्रामदान दिये गये और इत्तपाक की बात कि सबेरे और शाम की यैलियों की रकम मिलाकर १८५७) की हुई।

### संख्यासुर से वचें

अपने प्रवचन में बाया ने कहा कि "हर अगह बहुमत और अस्पमत का और है। तीन बनाम रो, मस्ताव पास ! इसके कारण एक अग्रर जमा है, जिसे मेंने 'क्यासुर' नाम दिया है। यह पहिचम से आया है और वहा स्वरमाक सावित हो रहा है। इसके कारण मॉव-गॉव और जास-जगह इकड़े पड़ रहे है। प्रामदान में इसकी बजाय सर्वसम्मित या धर्यानामित चर्यों और कन्येनस्तर से काम होगा।

"वहाँ बताया गया कि कुरू रकम १८५७) होती है, लेकिन इतने से कुँवर विद्य का कोर्र समारक नहीं बन सकता । १८५७ मामदान हों, तब कुछ समाधान होगा। इसके लिए जो राजी हों, ये हाथ उठायें।" इजाएँ हाथ उठ गये। याथा ने कहा: "यह मत्ताव पास हो गया और अब आपको हस काम में जुट जाता है।"

## हिन्द-पाकिस्तान संघ

८ दिसम्बर को भगल बेला में आरा में ही एक प्रस्न का उत्तर देते हुए बारा ने वहा कि "हिन्द पाकिस्तान संघ बने, लेरिन बनाया न ज्ञाय। बनायें तो हम एक एक गाँव को बनायें। अजीव बात है कि हिन्दुस्तान के लोग रूस-अमेरिका की, हिन्दुस्तान पाक्स्तान की बात करते हैं, लेकिन अपने गाँव की तरफ ध्यान नहीं देते । यह ख्याली पुलाव न पनायें। वार्य सिद्धि चर्चा से नहीं, टोस वाम से होती है। गाँव गाँव को एक बनायें। भारत को एक बनाय तो पाकिस्तान को विस्वास हो जायगा ।'''हिन्दुस्तान पानिस्तान थे' मसले तन इल होंगे, जन वे प्रेम से एक होंगे। दोनों का सच बने यह में चाहता हूँ, लेकिन बनाया जाय, रगरा में समयन नहीं करता।"

## उर्द नागरी लिपि में भी लिखें

उर्दु साहित्य के बारे में बोलते हुए बाजा ने कहा कि "उर्दूबालों से मेरी सिमारिश है कि अपने साहित्य का उर्दू लिपि में साथ-साथ देन-नागरी में भी प्रचार कर । उर्दू बड़ी उम्म जुवान है । इस चाहते हैं कि उर्दू के अच्छे रूपन हिन्दी में दाखिल हो नायँ और उर्दू की मदद से हिन्दी अच्छी बने, व्यापर बने। उर्दूबालों को नोटिस देना चाहता हूँ कि अगर ये उद्गे जुनान को टिनाना चाहते हैं, तो वे नागरी लिपि को भी अपना है। अन्यथा वह धीरे धीरे रात्म हो जायगी। बहुत-से शब्द चो आज हिन्दी में चलते हैं, यन्द हो आयंगे और हिन्दी उत्तरोत्तर <del>एस्ट्र</del>तमय हो जायभी । संस्कृत से शब्द लेना कोई गलत नहीं, पारिवारिक यद लिये ही जायेंगे। लेकिन जो उर्द में अच्छे शब्द हैं, वे हिन्दी में जरूर थाने चाहिए। इसलिए यदि उर्दू नागरी लिपि में लिखी जाती है, वो उर्दु का समीर हिन्दी को मिलेगा। उर्दू को भी बुछ शब्द हिन्दी ये लेने चाहिए । उर्दू में कहते हैं 'रस्मुलरात', इसरी जगह 'लिपि' झन्द बहुत सीधा सादा है। वह उर्दू में लिया जाय। इस तरह आपस मे एक-

दूसरे से शब्द छेने पर उर्दू फिर से भारत की मिली-जुली मापा वनेगी। उससे देश की एकात्मता बढ़ेगी!"

जिल काव्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ वाष्ट्र ने बताया कि "वाया, इगने प्रस्ताव किया है कि हमारी जिला काव्रेस-कमेटी ग्रामदान के काम को निरसर जारी रखेगी।" याचा ने इस पर कहा कि "निरंतर इसको जारी रखने की क्या बात है। दो-तीन महीने इसमें अच्छी तरह कर जाइये और पूरा जिला या कम-से-कम १८५७ ग्राम हासिल कर व्यक्तिये।"

९ दिसम्बर को पीये में कार्यकर्ताओं की सभा में औने का सर्वोत्तम मार्ग बताते हुए बाबा ने चार चीजें कहीं: "१. शरीर-परिश्रम से खेती करके उत्पादन चरें, २. सतत नाम-समरण करें, १. आप्यातिमक प्रत्यों का अध्ययन करें, और ४. आस्पाय के दुखियों की जितनी है कहें, सेवा करें। मुक्ति के लिए सत्य, प्रेम, करणा के साथ-साथ निर्मयता और शत्वि-पर्वयम भी चाहिए।" धर-पर साहित्य पहुँचाने का काम हो।"

### स्वर्गीय वल्लभस्वामी

आज दो बने मिन्न-मिल्न का कार्यक्रम हुआ। अदेय वस्त्रमस्वामी के देहांत को आज एक साल पूरा हुआ। बाबा ने लगभग २० मिनट का प्रवचन दिवा और कहा कि "अध्यास-विचार का धार एक शब्द में गुण-मह्न है। गुणचर्षन, गुण-मोरन, गुण-सरण, गुण-मार्चन, गुण-मह्न । वस्त्रमस्वामी इसमें लगभग अदितीय कहे गये। चित्र से अलग होने करा अध्यास हमें करना चाहिए।" बाबा ने कहा कि "इस दिन क्या कार्यक्रम करना होगा, इस पर आप धोडा सोचें। में ही हमेशा बोदें, यह कोई कार्यक्रम करना हो। कोई भी चित्रसाद हमक कार्यक्रम हो।"

शाम की आम सभा में कोई भी प्राप्तदान नहीं था। यैन्ही में ११११) दिये गये। शुरू में 'संपेंति सुरितनः सन्तु' रूलोक गाया गया था। अपने प्रवचन में दावा ने कहा कि ' जब कोई प्राप्तदान नहीं है, गरीनों ने लिए कुछ नाम नहीं किया है, तन इस तरह वोलना जले पर नमक डिडकना है। इस जिले ने लीग नहुत सोये हें, अन जान जायें। नहां तो ऋषि के बराज एकदम नालायन सानित होंगे।"

मगल बेला में बाता ने कल एक भी आमदान न होने का जिन करते हुए कहा नि "यह काम वैतनिक कारकतां नहीं कर सकता। यह तभी पूरा होगा जब आम लोग इसे उठावेंगे। अभी कामेल ने प्रस्ताव किया है। आरा की सभा में १८५७ रुपये जमा हुए ये तो मैंने सहल ही कहा कि शहीदों की स्मृति रराना है तो उनन लायन काम करना चाहिए और कम से कम १८-७ आमदान हासिल करें।

यह तालाम हराम है पौने सात प्रने बाबा विक्रमाज पहुँच गये। ज्यादातर छाप्र लोग

थे। बाता ने कहा कि "आज जो तालम दी जा रही है, वह आराम से दी जा रही है, आराम म दी जा रही है, आराम क लिए दी जा रही है। लेकिन पहित नेहरू के राज्दों में 'आराम हराम <sup>5</sup>', तो यह 'तालीम भी हराम' है। अप इसे पदलने की ओर ध्यान गया है, ो अच्छी बात है।' कायस्ता-सभा में एक भाद ने पृछा कि "अब आप ब्रामदान लेकर आये हैं, जिसे आप 'समग्र झान्ति' कहते हैं। लेकिन भूदान में न झान्ति थी, न कोइ दर्शन । आचाय नरे द्रदेव ने भी एक बार आपके भूदान आदोल्न को जालोचना करते हुए इसी तरह क विचार प्रकट किये थे।" ताबाने कहा कि "बात यह है कि भृदान क गर्भ म ही ग्रामदान मीन्द्र है। भूदान अपने म नोइ पूर्ण विचार नहा है, एक समग्र विचार का आरम्म है। करुणा द्वारा समाज का परिवर्तन करना, यही सर्नोदय की प्रतिया है, जन कि मत्तर द्वारा समता की स्थापना साम्यवाद की प्रिया है। करुणा का प्रारम्भ भूदान से होता था। भूदान एक बुनि याद थी, जिसके विना मकान खड़ा नहीं हो सकता। उससे दिल नमें होने का काम हुआ और अब प्रामदान द्वारा नर्म दिलों को जोडने का रिल्सिला चल रहा है।

"आचार्य नरेन्द्रदेवजी ने क्या कहा था, मुझे याद नहीं। हेकिन किसीने कुछ भी क्यों न कहा हो, विना जीवन-दर्शन के बावा में १५ साल धूमने की ताकत नहीं हो सकती थी। हो, यह कह परनते हैं कि दर्शन को या, हेकिन दर्शन के प्रवासन की प्रक्रिया अध्युप्त थी। हेकिन अगर दर्शन ने प्रवासन की प्रक्रिया अध्युप्त थी। हेकिन अगर दर्शन ने होता, तो बाम जरा भी वदनेवाला नहीं था। विहार में लगमन तीन हजार ग्रामदान हुए हैं। दुसरे प्रानों में भी काम हो र ए हैं। इसहा मतलव वह है कि यह प्रक्रिया होगों में काम कर रही है। दर्शन के अभाव में यह नहीं हो सकता था। एक बात आप जरूर कह सकते हैं, वह यह कि इस दर्शन के काल मान्स के जेवी कोई किताव नहीं है। इसलिए आपको शिकायत भी हो सकती है। समर जैने-तेय काम वह रहा है, प्रक्रिया सामने खुलती जाती है। इसलिए उत्तका पूर्ण दर्शन देखने के आपको नहीं मिला, लेकिन दर्शन इसमें पुरा है। "

### विद्यार्थी या परीक्षार्थी

शाम की आम समा में ६ प्रामदान दिये गये और १००१) की येली। अपने प्रवचन में शाम ने कहा कि "आज हमते विचार्थियों ने कुछ स्वसल पूछे थे। इस समा में हम उसकी वचार्यों हमते विचार्थियों के क्या करेंच है। है इस समाल का जवान निवार्थों हमद में ही मीनूद है। जो विचा की इच्छा रस्ता है, वह विचार्थों है। लेकिन आज विचार्थों हैं। लेकिन आज विचार्थों हैं। लेकिन आज विचार्थों हैं। लेकिन आज विचार्थों हैं। लेकिन अप विचार्थों हैं। लेकिन अप विचार्थों हैं। लेकिन अप विचार्थों हैं। लेकिन स्वत्ने में समता के असुसार ते के हिंदी हों हों हैं वो विचार्थों पर चढ़ने में समता के समुदार ते तो वे विचार्थों पर चढ़ने में समता के समुदार ते तो वे विचार्थों पर चार्ची हों हों हैं तो वे विचार्थों की चाहिए कि तीन चार्के की विचार अस्ता अस्ता करें। १. एक तो यह अपनी आहमा को एइचानना है कि हम क्या हैं? भारत-मूर्भि में मनुष्य-जन्म पाया है, तो हमता क्या कर्तव्य है, इसकी समस पैदा हो। इसी के कहते हैं क्रवार्थिया। १. धर्मीर मजसूत होना चाहिए। और

रे वाणी का सम्यक् उपयोग करना आना चाहिए, यानी अपना आदाय टीक दग से व्यक्त कर सक।"

#### समाज वनाम जमाव

आगे चलकर बाना ने कहा कि "अपने यहाँ समाज नहीं, जमाव है। एक-दूगरे के स्वार्थ रकराते हैं। मेरी १५ सेर ताकत है तो आपकी १५ सेर। में हारता हूँ, आप जीतते है और देश भी हारता है, क्योंकि उसे ४० की बजाब १० सेर ताक्त मिलती है। शामदान से नकशा बदलेगा और सब एक-दसरे ने नजदीक जायगे।"

आज की सभा पड़ी अन्यपस्थित थी। प्राथना के लिए सबको विठाने मैं बारा को १५ मिनट लग गये।

अगले दिन मगल बला में एक भाई ने कहा कि "सर्वोदय समाज विल्ले १४ १५ साल में नहीं बना। आगे बनेगा या नहीं, इसमें शका आती है।" यात्रा ने कहा कि "आग दिस समाज के हैं, सर्वोदय समाज के वा सर्वनाश समाज के ? दूर राज्यर मान करें हैं और जा आपकी में चार्वनाश समाज के ? दूर राज्यर मान करें स्वेदय समाज उद्धार नहां कर संकता। उद्धार आपनो ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं और पा आप नहीं करते हैं। से स्वाह अहार आपने हैं कि आपने दिस्ती कोशिश को। ५ करोड जमीन की जरूरत थी, तो ४० लाख एकह मिली। इसने याद ग्रामदान आया, लेकिन आपने जिले में मुद्दिश्त से सवा सी, बेट सी ग्रामदान उप होगे। जब काम ही नहीं करते, तो स्वीदय समाज कैसे यन सकता है!"

### पन्द्रह साल में क्या किया <sup>9</sup>

''लेपिन मुत्क में भी तो असर नहीं हो रहा है!'' दूसरे भाई ने कहा। यात्रा योले ''आपकी यात ठीक है। १९०६ म कल्कत्ता-कावेस में दादाभाइ नीरोजी ने देश को 'स्वराज्य' सम्द दिया। इसके पहले २० शाल तर कावेस में प्रस्ताव करते थे वि यह दुस्त है, यह दुस्त है। स्वराज्य का ध्येय जाहिर होने के वाद लोकमान्य तिलक आये। उन्होंने कहा कि 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' फिर गांधीओं ने सत्याग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' फिर गांधीओं ने सत्याग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' फिर गांधीओं ने सत्याग्य हमें कि माने कि में स्वर्ध हैं दियां' (भारत छोड़ों) का मंत्र दिया, जिनके बाद १९४७ में अंग्रेज जह गये।'' में पूलता हूँ कि इन १९ साल में ४९ करोड़ लोगों ने मूदान-प्राम्यान के लिए दिवता समय दिया! ४९० करोड़ साम लीविये। तो ३० करोड़ के १९ साल यानी ४५० करोड़ साम लीविये। तो ३० करोड़ के १९ साल यानी ४५० करोड़ साम लीविये। तो ३० करोड़ के १९ साल यानी ४५० करोड़ साम में लियाग गया! हमें आज्वर्य यह होता है कि लव्य प्रयत्न होने पर भी इतने परिणाम आये। यह काम हम गांधी-निधि के स्वार्ध करोड़े हैं (बिहार गांधी-निधि के संवारक अंग्र सद्धाय मूर्ण मीजद ये) कि हिरान करें कि कितना समय इस आंदोलन की मिला है। किसी माई ने कहा कि ''एक करोड़ साल !'' बावा बोटे: ''एक करोड़ की क्या वात करते हो। एक लाल साल मी नहीं मिला।''

## आसक्ति को काटना है

१० दिसम्बर को आठ मने मामा महापुर पहुँचे । वहाँ उन्होंने कहा 
कि "आसक्ति के ह्रूटने की राह नहीं देखनी चाहिए । आसक्ति मरते दम 
तक बनी रहती हैं, मर जाओंगे तब भी बनी रहेगी । अगले जन्म में भी 
चिपकी रहेगी । आसक्ति को बरला काटना होगा । एक उम होने के 
याद घर-परहसी से अलग हो जाना और पति-पत्नी का भार्ट-बन्न की 
तरह रहना यहुत कल्याणकारक होगा । महारमा गाभी ने ऐसा ही किया 
था ।" में धिकायत करता हूँ कि मैं पन्नह साल से लगा हूँ, लेकिन आप 
लोग समय नहीं देते । मुसे नारद की कहानी याद आ जाती है, जिर्हे 
अपनी भक्ति का बड़ा अहंकार या । लेकिन जब भगवान ने पानी से 
भरा यतेन लेकर मदक्षिणा करने को कहा, वो एक बार भी हरिन्मरण नहीं 
हुआ। । वो आपका बड़ा उपकार है, जो अपने काम में रहते हुए भी 
हर आन्दोकन में इतना समय देते हैं ।"

वार्यकर्तो-सभा मे एक समाल पूजा गया कि "नैतिकता दिन दिन गिर रही है, इसका इनाज बया है " याचा बोले "नैतिकता माने क्या है काम में भे प्राचीन काल मा वड यह ऋषि काम में भे हो भी मोह, क्सि अर्थ में है प्राचीन काल मा वड यह ऋषि काम के मत हो गये। मोध भी उन दिनों बहुत या। प्राचीन काल लेसा नाम, मोध आज नहा है। वेदिन आप कह सकते है कि लोम कुछ वढ़ा है। इसका काराज यह है कि अर्थ रचना का आधार पैसा रन गया है। और पैसा ऐसी चीज है, जो रोज रोज अपनी यात बदलता है। इसलिए आज वी अर्थ रचना बदलती ही होगी। उसे पैसे के बजाय अम के आधार पर एडडी करनी होगी। प्यान आदि की यात विचन हैं। कम योग को छोडकर प्यान करना मेरी समझ में नहीं आता। प्यान, कम और भान, सन एक ही साथ सपने चाहिए।"

आम एमा म चार श्रामदान दिये गये और ८५१) की यैंली। विकम गज की चेताबनी के बाद आज की एमा बढ़ी मेहनत से जुगमी गयी थी और सर लोग बढ़ व्यवस्थित हम से बैठे थे। प्राप्त ने उसकी तारीफ थी। बापा ने पिहार सरकार को क्यांच दो कि 'गहले उसने श्रामदान का जार्डिनेन चाद किया और अब असेचली खुलने पर कांग्रेस और विरोधी पनों ने सर्वसम्मति से श्रामदान का जिल भी पास किया।"

आपने कहा कि "म्रामदान से रिसीफे हित की हानि नहीं है। अमीर गरीत सभी का इससे लाम होगा! गॉव की अमीन गॉत के गहर बेचना प्रामदोह है। जब यह उन्द होगा, तभी गॉव-गाव अपना आयोजन कर सक्यो। प्रामसभा में श्रीभानो को भी शामिल होना चाहिए और वे सी रुपये देकर चौरानवे कजूल कर।" बाबा ने इसरे लिए हाय उठवाये तो सैकडों हाय उठ गये। उद्देशित कहा "अर आप यह सरन्त कर काम कर कि शाहाबाद जिला प्रामदान म लाना है। इससे कम में सतीप नहीं करना चाहिए।"

गाधीजी की विशेषता

अगरे दिन मगल वेला में वावा ने वताया कि "अहिंसा बहुत प्राचीन

तत्त्व है। वेद और उपनिषद् में इसका वर्णन है। गौतम इद और महायीर स्वामी ने इस पर जोर दिया। लेकिन गांधीजी की विरोता पर है कि उन्होंने सामृहिक अहिंसा का प्रयोग किया। अब ज्ञामदान द्वारा आधिक और सामाजिक क्षेत्र में सामृहिक अहिंसा का व्यापक प्रयोग करना है।"

ब्रह्मपुर से वनसर आते समय, ११ दिसम्बर को रास्ते में अनातक बाबा की गाड़ी से धुओं निकलने लगा । पीछे की जीव में में, सद्द्र बाढ़ और वालमाई नैठे थे । हमें खर लगा कि कहीं वावा की गाड़ी में होन तो नहीं जल गया ! वालमाई दोड़े-दोड़ गये । हतनी देर में जरहें और तार्द ने वाया को बाहर निकाला । झाइबर मुख्ले मार्द ने बताव कि अन्दर होने वाला तार प्रवृत्त हो गया है और कोई बात नहीं है। भोड़ी देर में उन्होंने ठीक कर लिया और सात बने वाचा वनसर पहुँचे।

# मनुकी दो शर्ते

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ''हलारी वर्षों से मानव ही विकास होता आया है। एक जमाना था, जब राजा आदि कोई वर्षे होता था। लेकन समस्या खडी हुई कि दुर्जनों का सामना कैसे वर्षे हो राजा की कल्पना सूझी और मतु महाराज पहले राजा बनाये गये। उन्होंने दो शत राजां: एक तो यह कि सनसम्मति से मुझे सब लोग कबूल हों, और दूसरे यह कि अगर मुझे कोई दंड देना पड़े तो उसका पाप प्रजासे

उठाना पड़ेमा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। अर्थ यह है कि है स्रोकशक्ति द्वारा सब काम कराना चाहते थे और बहुमति ही बजा<sup>ब हरे</sup>

## नया समाज, नया पुरुपार्थ

शाम की सभा में जिला सर्वोदय-मडल के संयोजक, श्री रामेश्वर सहाय ने बताया कि "ग्रामदान सम्यन्धी कागज अभी परे नहीं हए हैं। इसलिए १४ तारीख के पड़ाव पर पेश किये जायेंगे।" थैली २१०१) की थी।'''अपने प्रवचन में बाबा ने कहा कि ''रावण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभ रामचन्द्र को १४ साल यात्रा करनी पडी । अब इस शतसूखी मोहरूपी रावण से. जिसने समाज को प्रस लिया है, मुक्त करने के लिए मुझ जैसे दर्बल भक्त को १४ बार १४ साल चलना पड़े, तब भी काफी नहीं है। लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण अब मोटर-यात्रा करनी पड रही है। 'असम में डेंद्र महीने की यात्रा में ९०० ग्रामदान हए, यहाँ बिहार मे तीन महीने में ३००० । यह फरक परिख्यित के कारण है।" याबाने आगे कहा: "नवे समाज के आगे नवी समस्याएँ होती हैं। इसलिए नया प्राथं करने का भौका मिलता है। दिल्ली और पटना आदि का मुँह ताकना टीक नहीं है। अपने पुरुपार्थ को जमाना चाहिए ! जो आदमी मेहनत नहीं करते. देवता तक उन पर क्या नहीं करते । आपको अपना उद्धार खुद करना है और उसके छिए निया के साथ समाज को एकरस बनाना है। यही दृष्टि ग्रामदान के पीले है। अगर परा विहार ग्रामदान में आ जाता है, तो उससे सरकार का रंग बदल जायगा । यह आपके प्रथार्थ को आवाहन है ।"

१२ तारीय को वस्तर में संवेर मगल वेंद्या में एक भाई के सवाल के जवाब में बावा ने कहा कि "भारत में आज भय का अभाव नहीं, प्रीति का अभाव है।" महामारत में हिंसा जरूर की गयी, लेंकन उससे मसले हक नहीं हुए। सकता नाश ही हुआ। धर्मयाज तक को थों के ना ना नर्मन करना पड़ा। आज भी भारत और पाकिसान है से वा हो गयी और मैंने हसका समर्थन भी किया। लेकिन

् े ज्ञाहै।"

सत्त्व है। वेद और उपनिषद् में इसका वर्णन है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने इस पर जोर दिया। लेकिन गांधीजी की विदेशवा यह है कि उन्होंने कामूहिक अहिसा का प्रयोग किया। अय आमदान द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सामूहिक अहिसा का व्यापक प्रयोग करना है।"

ब्रह्मपुर से वक्सर आते समय, ११ दिसम्बर को रास्ते में अचानक बावा की गाड़ी से घुट्टों निकलने लगा। पीछे की चीप में में, सरन, बाबू और वालमाई बैठे थे। इमें बर लगा कि कहीं बाबा की गाड़ी का इंजन तो नहीं जल गा। बालमाई बीड़-बीड़ गये। इतनी देर में जरदें और ताई ने बाबा को बाइर निकाल। इाइवर मुस्ली माई ने बताया कि अन्दर इमें बाला तार पड़ज हो गया है और कोई बात नहीं हैं। । योड़ी देर में टन्होंने टीक कर लिया और सात वजी बाबा वक्सर एहुँचे।

## मतु की दो शर्ते

अपने भारण में उन्होंने कहा कि "हजारों वर्षों से मानय का विकास होता आया है। एक जमाना था, जब राजा आदि कोई नहीं होता था। विकित समस्या खडी हुई कि दुर्जनों का सामना क्षेत्रे करें ? तो राजा भी करना सूझी और महा महाराज पर हो राजा को करना में यह ने वर्षों होते था। विकित समस्या खडी हुई कि दुर्जनों का सामना क्षेत्रे करें ? तो राजा भी करना पही जोते सहाराज पर हो सब केश कर्क करें र की दूसरे यह कि अगर सुझे कोई दंड देना पड़े तो उसका पाप प्रजा में उठाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। अर्थ यह है कि वे लोकश्रीक द्वारा सब काम कराना चाहते थे और बहुमति की बजाय सर्व-सम्मति को मान्यता देते थे। मामदान में ये दोनों वार्ते हैं।" पीठ सम्मति के सान्यता देते थे। मामदान में ये दोनों वार्ते हैं।" पीठ सम्मति के सान्यता देते थे। मामदान में ये दोनों वार्ते हैं।" पीठ सम्मति के सान्यता देते थे। मामदान में ये दोनों वार्ते हैं।" पीठ सम्मति के स्वारा सार्वा है कि वहाँ दो बार ते में देखता था रहा हैं कि वहाँ दो बहुत से पीठ सफ्त प्राप्त स्वार ते में देखता था रहा हैं कि वहाँ दो बहुत से पीठ सफ्त दिसारी पड़ते में, टेकिन यहाँ इका-दुक्त ही हैं।"

## नया समाज, नया पुरुपार्थ

शाम की सभा में जिला सर्वोदय मडल के स्थोजक, श्री रामेश्वर सहाय ने बताया कि "ग्रामटान सम्बाधी कागज अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए १४ तारीख के पड़ाव पर पेश किये जायेंगे।" थैली २१०१) की थी। अपने प्रवचन में जाजा ने कहा कि ''रायण से मसि दिलाने के लिए प्रभु रामचाद्र को १४ साल यात्रा करनी पडी। अब इस शतमाती भोइरुपी रावण से, जिसने समाज को प्रस लिया है, मुक्त करने के लिए मुझ जैसे दुग्ल मक्त को १४ गर १४ साल चलना पड़े तन भी काफी नहीं है। लेकिन शरीर नी दुर्बल्सा के कारण अन मोटर-याना करनी पड रही है। असम में डेढ़ महीने भी यात्रा म ९०० ग्रामदान हुए, यहाँ यिहार म तीन महीने म ३००० । यह परक परिस्थिति में भारण है।" याया ने आगे कहा "नये समाज क आगे नयी समस्याएँ होती हैं। इसल्ए नया पुरुषार्थ वरने वा मीवा मिलता है। दिल्ली और पटना आदि का मुँह ताकना टीक नहीं है। अपने पुरुपार्थ को जगाना चाहिए। जो आदमी मेहनत नहीं करते, देवता तक उन पर ष्ट्रपा नहीं करते । आपको अपना उद्धार खुद करना है और उसन लिए निया के साथ समाज को एकरस बनाना है। यही दृष्टि ग्रामदान के पीछे है। अगर परा विहार ग्रामदान म आ जाता है, तो उससे सरहार का रग बदल जायगा । यह आपके पुरुषार्थ को आवाहन है।"

१२ तारीय को बनसर मे सबेरे मगल बेला में एक भाई के सगाल के ज्यान में बाज ने कहा कि "भारत में आज भय का अमान नहीं भीति का अमान है। महाभारत में हिंसा जरूर की गर्मी, लेकिन उससे भारत है हक नहीं हुए। स्वका गांश ही हुआ। धर्मयान तक को थोड़ दिन नरफ ना दर्शन करना पड़ा। आज भी भारत और पाक्टितान के किन है कि असितार है। यो स्वितार है। यहां असितार है। यो स्वितार है। यहां है। असितार है। स्वार है निम्मार से किया। से सितार है। से स्वतार समयन भी किया। लेकिन हम हिंसा से मतल हुल नहीं हुआ है।"

आज पासला ६० मील था । ६ बजे बावा निकले । पौने आठ बजे रास्ते में नास्ता लिया और उसके बाद आधा मील, १५ मिनट तक पैरल चठे । इठ तरह पाने नी वजे सासाराम नगरी पहुँचे । यह शेरशाह सरी फा जन्म-स्थान हैं ।

#### लिटिल साइन्स

स्वागत-सभा में एक मानपत्र पदा गया, किसमे प्रामदान के अनेक पहुल बहुत हुशकता के साथ रखे गये थे। बाबा जब बोहने लगे तो माहक काम नहीं कर रहा था। इस पर बावा ने कहा कि "धामदान तो जाप समझते ही है। उसका आपको शग है। लेकिन पह विश्वा जो (माहक की खराबी) प्रकट हो रहा है, यह मारत को बचानेवाल नहीं है— जैने अमेशी में कहाबत है—'हिटिक नालेज इन ए डेजरस थिंग', नवी तर किटिक शहर-य इन ए डेजरस थिंग'।

कार्यकर्ती-सभा में यावा ने बताया कि अमेरिका की उपन का १४ प्रतिश्वत अनाज भारत में आता है। मानो मारत के लिए वह अनाज पैदा कर रहा है। यह अत्यन्त चिता की यात है और मारत को अज में स्वायक्रम्या होना यहुत जरूरी है। एक अमेरिकन विशेषक ने कहा है कि मारत के २० प्रतिश्वत छोग शरीर-मिर्फाभ के लिए कराय है, क्योंकि उनको खाने के लिए पूरी मात्रा में फैल्सी नहीं मिलती। २० प्रतिश्वत यानी ९ करोड लोग ! केसी म्यानक रियति है।"

कारी विस्वविद्यालय का नाम बरलने के सम्बन्ध में एक सवाल का जवाय देते हुए यावा ने कहा कि "मुझे तो दोनो याजू से बचवन का खेल चलता दील रहा है।"

### शेरशाह की नगरी में

शाम की सभा में ४ मानदान दिये गये और १८३१) की थैली। माना ने कहा कि "यह शेरसाह का गाँव है। हिन्दुस्तान में जो अच्छे मादसाह हो गये, लोगों की सेवा चरनेवाले—अकवर हो गया, हुएँ हो हो गया, समुद्रगुत, अशोक, युधिष्ठिर हो गये, उनमे शेरशाह भी थे। यहाँ जैने अच्छे राजा हो गये, यैने छुरे भी हो गये। इससे हम लोगों ने सबक सीरा लिया कि हुकुमत राजा की नहीं, लोगों की चाहिए। तभी से लोजगाडी का जम हुआ।

"शेरशाह ने दिल्ली से कलकत्ता तक रास्ता बनाया। उसके पहले उस जमाने में इतना बड़ा रास्ता नहा था। आज जो ग्रेंड ट्रक रोड बना है, उसीको जरा ठीक ठाक करने यह सस्ता बनाया गया। होस्लाह लोक-कल्याण की बरापर चिंता करता था। इसलिए उसका नाम हिन्द मुसलमान दोनों लेते हैं । जो अच्छा इन्सान होता है, वही सचा हिन्दू है और जो अच्छा इन्सान होता है, वही सचा मुसलमान है। जो अच्छा रसान नहीं होता, नेती पर नहा चलता, वह नाममात्र का हिन्द है और नाममात्र था मुसलमान है। हिन्दू, मुसलमान, किश्चियन, बौद्ध वही होता है, जो इसान के अलाग और होता है। इत्सान से कम जो होंगे. वे चोर होंगे, डाजा डालनेवाले होंगे, व्यभिचारी होंगे। वे नाम से भले ही हिन्दु, मुसलमान, जिस्चियन, बौद्ध हो, लेकिन वे नाममाज के हिन्दु , मुमलमान, निश्चियन, बौद्ध हैं। यह ठीक है कि पलाने हिंद ने चोरी की, फलाने मुसलमान ने डाका डाला, फलाने बौद्ध ने खुन किया, फलाने निरिचयन ने व्यभिचार निया, पर यह तो कहने की बात हुई। असल में कहना चाहिए कि फलाने मनुष्य ने यह किया। यह हिन्दू जमात मे शामिल था, मुसलमान जमात म शामिल था, ऐसा कहने में कोई माने नहीं।

"मैं कहना यह चाहता था कि हिन्दू या मुसल्मान इसानियत से कुछ ब्यादा है। यह बात दाबर ही ततल्यता है। मुस्लिम माने मगवान, पर्याप काना, भग्नागत के आध्य में जाना। इसान होने में अलग्या यह और ब्यादा है। इन्तान तो साधारण मगुष्य है जो नेक रास्ते से परता है। विका उत्तर जानेवाला, मगवान की दारण में जाने वाला मुमलमान है। आप पूछंगे कि फिर क्या वलगीदास मुमलमान थे, दाकराचार्य मुमलमान थे। दो में कहूँगा कि जी हॉ, वे मुमलमान थे। हिन्दू का अर्थ क्या है। हिन्दू यानी 'हिंसया दूपते क्तिम्'''हिंसा से जिसका चित्त दुःखी होता है, वह हिन्दू है। कहीं भी हिंसा हो तो वह खुरा मानेगा। हिंसा करेगा नहीं, करवायेगा नहीं, उसके बया होगा नहीं, वह हिन्दू है। आप पूछेंगे कि क्या फिर मुहम्मद हिन्दू थे। तो मैं कहूँगा कि जी ही, हिन्दू थे। समझने की बात है। यह सारा कुरान में, वेद में आता है।

## वेद की शिक्षा

वेंद कहता है—'विश्वमानुषः'। जो अच्छा है, भगवान की शरण में आया है, नेक राह पर चलता है, जो सबकी मलाई सोचता है, वह विस्व-मानव है । तो महम्मद कीन थे १ विस्व-मानव थे । तहसीदास कीन थे १ विस्य-मानव थे। शकराचार्यकौन थे ! विस्व-मानव थे। यह वेद की शिक्षा है। वेद इसकी ओर नहीं देखता कि परमातमा का ध्यान किस तरह करना चाहिए। 'एकं सव विषा बहुधा वदन्ति' ... कुरान में भी कहा 'अलहरू'। हिन्दुओं ने कहा 'एकं सत्'। उपासना करनेवाले लोग उनकी नाना प्रकार की उपासनाएँ करते हैं। कोई पूरव की ओर सुँह करके, कोई पश्चिम की और मुँह करके, तरह-तरह की उपासना करते हैं। टेकिन उतने से यह हो गया हिन्दू, वह हो गया मुसलमान, ऐसा नहीं। कुरान में भी आया है कि धार्मिकता यह नहीं कि अवना चेहरा इस तरह से नहीं रखा और इस तरह से रखा। वहाँ यह भी कहा है कि देवदत मुहम्मद से बात कर रहे हैं -हे पैगम्बर, तेरे पहले भी कई पैगम्बर हो चुके हैं, कुछ के नाम तो तू आनता है, कहयों को नहीं जानता। हर जमात के लिए ऐसे पैगम्बर भेजे हैं। कुरान में यह भी कहा है कि 'जितने भी रसूल मेजे गये है, उन सबमें हम किसी प्रकार का फरक नहीं करते। सव रसलों को इम समान मानते हैं. यह इस्लाम का पैगाम है।

## कुरान की सिखावन

"हिन्दुओं ने भी कहा है: 'मम वस्मौतुवर्तन्ते सतुष्याः पार्ध सर्वतः ।'
( गीता ) अर्थात है पार्थ ! आदमी किसी भी रास्ते से आ जाय, मेरे पास
ही आनेवाल है । विल्दुल टीक यही अरबी मे तर्जुमा करके कहा जाय
तो दुरान में है—"इन कुनतुम इन्"। यानी तुम सारे मेरी तरफ
आनेवाल हो । तुग्हारी स्बुआत हमारी ओर होनेवाली है। कितना
हुनहु है !

"तो में कह रहा था कि हिन्दू ना मुखलमान नाममान के हो जाते हैं । असल में चन एक ही हैं। कोई कहे कि मुसलमान कितने हैं तो चालीस करीड़, हिन्दू कितने हैं तो जैतीस छत्तीस करोड़, हैन्दू कितने हैं तो निन्धे करोड़, हिन्दू कितने हैं तो तैतीस छत्तीस करोड़, हिन्दू कितने हैं तो निन्धे करोड़। यह तो कहते नी बात है। इतने चारे होमानशीह के अनुवाधी होते, तो ईसा नाचने रगते। अगर ये सारे रस्छ यहाँ आफर देश कि मुखलमान चीरी कर रहे हैं, हिन्दू डाके डाक रहे हैं, हैं तो इस कही मित्र कर मान क्यों रेते हो, अगर यही करना है। एक जगह दुरान में आता है, हे पैगम्यों। तम लोगों की एक ही कमात है। इस जमात में शान गई, उसी जमात में पैगम्य हुए, उसी जमात में पैगम्य हुए, उसी जमात में पैगम्य हुए, उसी जमात में पैगम्य करा कमात में पित्र हुए, उसी जमात में पीतम बुद हुए, उसी जमात में मीतम बुद हुए, उसी जमात में ही हुए। जितने रस्छ, पैगम्य, नश, नशी, अवतार, धर्मपुरुष हो गये, सब एक जमात के हैं। किर उन्हें सुललमान, सिर, पासी, हिन्दू, पैसे तरह तरह के नाम देना विज्ञान हम विक्थना है।"

## मजहब तो है सिखाता आपस में प्यार करना

यान ने कहा ' "भारत में हम सब जमातो की एक रराना है। यही मारत की निवेधता है। भारतमाता चनका भएण करती है - दशक्तिए "भारतम्" वहा है। यहाँ चवना स्वागत है। गुष्टेद गा रहे हैं: "एचो ए आर्य, एको ए अनायाँ" अनेक पर्य, अनेक प्य वहाँ है। सन यहाँ रह एकते हैं, किसीज़ा निसीत सगड़ा नहीं। कबि ने माया है: 'मजहब महीं सिखाता आपस में थेर करना'। हेकिन आपस का देर न होने से आप धार्मिक नहीं बन जाते। मेरा आप पर प्यार होना चाहिए, तभी धर्म सधेमा। इतिलए दोरशाह की इस नगरी में नथा होर आपके सामने रत्नता हूँ—'मजहब सी है सिखाता आपस में प्यार करना।'— हर घर्म की अपनी खाशियत है। हिन्दू धर्म में सत्य प्रधान, इस्लाम में प्रेम प्रधान, तो बीद धर्म में करणा प्रधान है। इस तरह सारी उपाउना इकट्ठा करके भारत सबका गुण-संमह करता है। अगर आप यह हिंष्ट समझ और सानाराम में मकट करें, तो यह सर्वोदय-नगर बनेगा।''

समा में ही बावा को किसीने पर्चा लिखकर दिवा कि "सासायम की म्युनिसिंदिटी जस है।" उस पर तुःख जाहिर करते हुए बावा ने कहा कि "इसका मतल्य है कि आपस में एक-दूसरे की अकलें टकरायी है और म्युनिसिंदिटी किसी काम की नहीं रह गयी है। मेरा यह सुशाव है कि नगरपालिका के पुराने सदस्य एक मिली-जुली मीटिंग कर और बहाँ जाहिर करें कि हमने आपस के अगड़े खतम कर दिये, अब पार्टी को भूल जायेगे। पार्टी की दिष्टि से नगरपालिका में न कोई चुनाव लड़ेंगे और न कोई दूसरा काम करेंगे, यिक एक-दूसरे के सहयोग से इस नगर को सुन्दर और सर्वोदय-नगर यनायेंगे। अपना यह प्रस्ताव पास करेंके पटना में जोरी उसके अधुनार अमल की जिये। दो सीन महीने के बार आपसी नगरपालिका का जो विश्रीष्ट अधिकारी है, वह खुद स्थिपारिय करेगा कि वह नगरपालिका छोड़ दीजिय और दह कर सर्वादय करेगा कि वह नगरपालिका छोड़ दीजिय और दह कर सर्वादय करेगा कि वह नगरपालिका छोड़ दीजिय और यह अव सर्वी टग से काम करेंगी। आपकी यह चीज दुरन करनी चाहिए।"

काशी से सर्व सेवा सप प्रकाशन की तरफ से मार्च जमनाव्यक जैन कल आये थे। वे बावा से मिले और उन्होंने प्रकाशन की नयी पुस्तफ 'महाबीर चाणी' के लिए बावा की प्रस्तावना मीगी। बाबा ने उनसे ठहर को कहा। आज सासाराम के पढ़ाय पर बाबा ने अपनी प्रस्तावना किया थी। यह इस प्रकार है:

## महावीर का मुख्य विचार

'महाबीर वाणी' के लिए दो शब्द में लिए ूं, ऐसी प्रेम की माँग को में टाल नहीं सवा, यदापि तुशानी कार्यक्रम में लगा हूँ। महाबीर-वाणी में जो सक्लन हुआ है, उसमे जैन आगमो का मक्तन आ गया है। सर्व धर्म-सममाब बढाने के लिए उसका बहुत उपयोग होगा, इसमें मुझे शक्र नहीं।

'महाबीर गणी' में देख गया हूँ। सचयन मुझे अच्छा माइम हुआ। हेकिन मेरा सुशाव या कि जैन विद्वानों की एक समिति वने और वह सर्गमान्य चयन लोगों ने सामने पेश करे, तो सममप्द को जो हैसियत हासिल हुई, वह हैसियत उसको प्राप्त होगी। धैर, यह तो वन बने। तन तक 'महाबीर वाणी' लोगों में चलेगी, चलनी चाहिए।

इन दिनों 'सर्व धर्म-समभाय' एक नया राष्ट्र हम लोगो को मिला है। लेकिन महाधीर के विचारों का जिनको परिचय है, उनके लिए वह कोई नयी बात नहीं। मेरी निगाह म महाचीर सर्व धर्म समयवाचाय है। सर्व का एक एक पहरू लेकर लोगों के सामने मिन्न मिन्न पय के रूप म एक एक 'नय' पेरा किया जाता है। लेकिन पूर्ण सर्व उत्त सन्न सन्दार्थों का प्रश्म करने पर ही हाथ मे आता है। यह है महाबीर का मुख्य विचार। आहिसा तो उसने पेट में सहक तमा जाती है।

में थाशा करता हूँ, दिलों को लोडने में 'महाबीर वाणी' का उपयोग होगा।

श्रामदान त्पान यात्रा

निहार १२-१२-६७ —विनोवा का जय जगत्

सबेरे संगठ बेला में सासाराम के मित्रों से बाबा ने पूछा कि "आपमें से कोई मुस्तकमान हैं या नहीं !" जवाब मिला : "कोई नहीं ।" तब पूछा : "कोई हरिजन हैं ?"—"सो भी कोई नहीं ।" इस पर बाया ने एका : "जावक हर सासाराम की मीपाल, हैदराबाद, ठरवनऊ जैसे स्थानों में मिनती है। अगर यहां ग्रहिल्म कार्यकर्ती नहीं मिल्ली तो फिर कहां मिल्ली है। अगर यहां ग्रहिल्म कार्यकर्ती नहीं मिल्ली तो फिर कहां मिल्ली ?" किर बाबा ने पूछा कि "आपमें से फित्रनीं ने हमारी पुरतक 'कुरान-सार' पढ़ी है !" तो शाहाबाद जिले के २५ कार्यकर्तीओं में से एक का हाथ उठा। बाबा बोले : "किरान आल्टर है ! कोई कोशिया नहीं कि दूसरे समों को समहें। बहे दु:ल की बात है। आपको तो बचने मित्रता करनी चाहिए और अन्योग्य सावस्य सत्या चाहिए।"

#### साराध्य आध्रम

१३ दिसम्बर को पौने आठ बजे बाबा मभुआ पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि "वाहर से तो हमारा पैमाना यह है कि प्राम्यान कितना मिले, लेकिन अन्दर से यह कि दिन में कोई निष्काम सेवक मिला ना मिले, लेकिन आजप्दर से यह कि दिन में कोई लिखाम सेवक मिला ना जी कि हम्मू की में आअम-व्यवस्था बहुत ही महाच की है, लेकिन आजपक वानप्रस्थ आअम की तरफ कोई प्यान नहीं देते। मरते दम तक घर के झहारों और विपयासित में पैसे रहते हैं। एक हजार लोगों में कम-से- कम सी तो वानप्रस्थ अवस्था के लायक होंगे। सी नहीं, अगर एक भी निकले तो भारत में चार-सोई चार लाल निष्काम सेवक निकल नकते हैं।"

### उपासना या उपहास ?

दोषहर को कार्यकर्तो-समा में वाया में कहा कि ''अपने देश में उपासना के नाम पर उपहास चलता है। भारत में भक्ति की बात बहुत बवादा होती है, टेकिन उसकी आड़ में खासा होंग चलता है। अगर स्वपुत्र भित्र हो तो दुनिया में और बीवन में उसका प्रकाश पढ़ेगा और ऑहत के सामने देखने को हतना दुग्य नहीं मिलेगा। टेकिन मैंकि के नाम से स्टोग जह, मुद्र थन गये हैं।' मिलिटरी और जनतंत्र

एक विद्याण ने पूछा कि "भारत के पडोसी देशों में मिलिटरी हावी होती जा रही है और यहाँ भी मिलिटरी को त्यु प्रतिष्ठा मिल रही है, ऐसी हाल्त में हमारे जनतत्र को बडा एतरा है। इसमा सममा कैसे किया जाय ?" यावा ने कहा "मिलिटरी राज्य को प्रोत्साहन तीन गावों से मिलता ?" —जनता में अध्यतीय होना, सिविल् शासन का कमाचोर पडना और मिलिटरी के अध्यत लोगों की आस्था बढना। जा नत्र को मजनूत करने के लिए जनशक्ति राडी करनी होगी और लोक-मत जाव्रत करना होगा। आज मिलिटरी का गाव्य बहुत्रन से ही शह-रे गया है। माता-पिता वा समझाने के बजाय उच्चे को पीटने पर गावा विद्यास रहता है। देह भावना को हट निया जाता है। यह सव वित्न मुख्यों को सामाजित और आधिन क्षेत्र में प्रतिल्डा कावम करनी भी। तमी जनतत्र मजनूत बनेगा। यह सारी हिंह श्रामदान के छिहै।"

जय किसान या हार किसान ?

बाज दिनमर बूदा नींदी होती रही। द्वाम की आम सभा एक रू के बरामदे में की गयी। बाहर खुळे में सैक्टों लोग राहे थे। १३ मिदान दिये गये और १८२५) की थैली मेंट की गयी। अपने मवचन नाम ने कहा कि 'सुझे एक पर्वा मिला है, किसमें दिमारावत की गयी कि भूदान में मात जामीन जोतनेवालों को जारलाछे तम कर रही। यह नहीं होना चाहिए। जो अनाज पैदा करनेवाले हैं। इसारे पूजानेय रात हैं। इसारो पार्टिए। जो अनाज पैदा करनेवाले हैं। इसारे पूजानेय रात हैं। इसा तो स्मानेवाले हैं और ये पैदा करनेवाले हैं। इसारो प्रचानीय रात हैं। इस तो सानेवाले हैं और ये पैदा करनेवाले हैं। इसारों प्रचान की जानेवाले हैं। इसारे पूजानेय रात हैं। इसारों पार्टिए। जलरत पड़ तो इसके लिए सल्यामह भी विचा वसता है। भूदान की जमीनवालों को फिसी प्रकार स्वाना देश हैं। 'अप विचान' ही बजान 'हार किस्तान' करना है।"

## जगजीवनरामजी और प्रद्युम्नजी

यावा ने आगे कहा: "इस जिले के बहुत वह नेता, असिल भारतीय नेता हैं, जवाजीवनरामजी। चार-छह महीने वहले पबनार में वे क्षसे मिले थे। उस समय उनके साथ बताचीत हुई थी। तमी सुसे माहम हुआ या कि वे इस आन्दोलन को एक क्षानिकारी आन्दोलन मानते हैं। वे अभी-अभी यहाँ सुमे और होगों को यह विचार अच्छी तरह समझाया। आज मुझे उनका देखीप्राम मिला है कि 'आप हमारे जिले में आ रहे हैं, उस समय में भी आना चाहता था। लेकिन विचार पह गया तो लाचार हो गया। मैंने आपको जल्दी तार नहीं दिया, क्योंकि में धोचता था कि मी ठीक हो जालेंगा तो चला जानेंगा। टेकिन यह समय समय मानते पार हो सिला। अभी भी मिलत पर हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। संभव है, इस काम में शाहाबाद जिला ज्यादा काम नकर सकता। टेकिन यह काम कानिकारक है और होकर रहेगा।' तो, मैं कहना यह बाम खालिकारक है और होकर रहेगा।' तो, मैं कहना यह बाम खालिकारक है और होकर रहेगा।' तो, मैं कहना यह बाम आकि आपके कानिकारी नेता इस जिले के हैं। उनका भी आदीवींद इस काम को है। तो आप सब लोग इस काम में लगा आई थे।'

मंगलवार, १४ दिसम्बर को संबेरे ममुआ में ही याबा ने श्री प्रयुग्न मिश्र (आयु ८६ साल) की सेवाओं का जिल्ल करते हुए कहा कि "मूदान में उन्होंने बड़े उत्साह से काम किया या। वे इस जिले में हमें ले आये थे और भूदान भी स्तृ दिल्लाया। अब बृद्धावस्था के कारण उनकी स्थिति ऐसी नहीं कि ज्यादा दीड़-भूष कर सर्के। उनके मार्गदर्शन का लाभ आपको लेना चाहिए।"

सबेरे ६ वजे भमुआ से निकलकर ८। यज्ञे वावा डाल्सियानगर पहुँचे । श्री जंग बहादुर सिंह ने लिखित दिया कि "मैं आपके आदेश पर निष्काम सेवा करने का एकरल लेता हूँ।" वावा ने वही खुशी जाहिर की और कहा कि "हम विस्तास है कि इस जिटो में और भी सेवक निकलेंगे और काक होग्या !" सर्वोदय बिचार को समझाते हुए बाग ने कहा कि "किसीको तकलिक देवर विसीका भला नहीं हो समझा। वृँकी मादी समाज में वृँजीवादी लोगों के हाथ में पूँजी होती है और नीचे के लोगों को तकलिक होती है। एक वर्ग सम्पन्न होता है, तो दूसरा एक वर्ग अवर यह हरी है। इसने विभीत कम्युनिस्ट चाहते हैं कि जो वर्ग मुद्दी है। इसने विभीत कम्युनिस्ट चाहते हैं कि जो वर्ग मुद्दी हों हों हो लेकि क्या क्या करें। लेकि का प्रदी हुं सी वर्ग हों हो हो हो हो हो हो हो है। वर्ग के लिक का प्रदी हुं सी यह मैद का मा सह ही जायगा। इस मैद से मुक्ति मिलेगी नहीं। सर्वोदय का विचार ऐसा विचार है कि इसमें हम उपस्वालों का भी भला से। है और नीचेवालों का भी भला है। दोनों का मला हो, ऐसी इसमे योजन हैं। इसलिए इसमें सहसा सहयोग होना चाहिए।"

**पॅजीपति** टस्टी बनें बाबा ने आगे वहा "हमने आशा वी थी कि जिस तरह एक किसान, रामच द्र रेडडी सामने आया, जिसने सौ एक्ट जमीन की माल्कि छोटी और इसना नाम लेकर में सारे हि दस्तान में भूदान ग्रामदान मॉगता घूमा-उसी तरह दोह पूँजीपति आगे आयेगा और कहेगा कि इसने आगे से हम अपनी पूँजी व बवल टस्टी बनकर रहेंगे. तब तो में भारत म क्रांति कर देता । उससे महाजर्मी की ताकत बनती । आज महाजनां या व्यापारी क जिना चलेगा नहां, लेकिन उनको गाली दिये निना भी बोड नहीं रहेगा। उनकी ताकत नहीं उन रही है। वह तभी बनेगी, जब वे विचार को समझ और साथ साथ जमाने की माँग को भी समझ। इस स्थान की अपनी महिमा है। यहाँ से अगर पूँजीपतियों नो प्रेरणा हो जाय कि निहार मंत्राना धूम रहा है, तीन इजार गाँवी के रोगों ने अपने जमीन की मार्लिकी छोट दी, तो हम भी उसकी सदद परं और अपनी पूँजी के ट्रहरी के नाते समाज की सेवा में पूँजी लगाये और अपन भी लगाय, तो यहाँ से यह लेकर में सारे हिन्दुस्तान में धूम्ँगा।"

आज १० बजे जब बाबा शौच को गये तो बहुत ज्यादा खून आया।
गत रिववार और शनिवार को भी खून आया था, लेकिन आज ज्यादा
था। डाक्टरों ने सलाह दी कि बैठने का काम कमनेक्कम करें और लेटकर आराम ज्यादा करें। इसलिए आज वादा ११ बजेबाली कार्यकर्तावैठक में नहीं गये। उसमें हुण्णराज भाई ने जिले में आगे की काम की
यसूहरचना पर चर्चा की। श्री सरज्यानू भी मौजूद थे, जो शाहाबाद
जिले की याजा में आठों दिन साथ रहे।

आज सर्वभी राधाकृण वजाज, आर॰ के॰ पाटिल साहव और सुरेन्द्रजी वावा से मिलने आये।

आम समा ४ वजे हुई । उसमेशात मामदान दिये गये और ८५२९) की पैली। अपने प्रवचन में बाबा ने कहा कि "भिष्ठले १५ साल में तीन योजनाओं पर अर्थों रूपया खर्च हुआ है। उसमें देश की दौलत बढ़ी है। लेकिन कहना पड़ता है कि सबसे नीचे का जो तबका है, वह उपर नहीं उठ रका। गाँव-गाँव में जो दीन, परित्यक्त लोग हैं, उनकी और प्यान नहीं दिया जा सका। अब तो भारत पर सेना रसने का ही मौका आया है। उस हालत में नीचे के सबके की ओर प्यान देने के लिए कम गुंजाटर होगी, ऐसा कहना पड़ता है। ऐसे औसत आमदानी, ऐसा कहना पड़ता है। ऐसे औसत आमदानी तो यंदी है, लेकिन औसत का एक यहा इन्द्रवाल है।

### ओसत का इन्द्रजाल

"हम नागपुर जेल में थे। वहाँ राजनीतिक कैदी थे, दूवरे गुनहगार मी थे। तय जेल में राजनीतिक कैदियों का वजन गिर रहा था। उन्होंने उपनी शिकायत की। वहाँ हर १५ दिन के बाद वय कैदियों का वजन किया जाता था। जय सरकार के पाल शिकायत गयी तो सरकार ने तहकीकात के लिए कमेटी मुकरेंर की। पता चला कि १२ सी कैदियों का मिलकर ५ सी पाँड वजन वटा है। मतल्य यह कि हर कैदी का जीसन आघा पौण्ट वजन वटा, जब कि शिकायत की गयी थी कि सी-सवा सी कैदियों का बजन पट रहा है। तो, बमेटी ने कहा कि उस धिरायत में सार नहीं है, क्योंकि जेल वा औसत बजन आधा पौष्ट बढ़ा है। इसना नाम है औसत। बात तो सहींथी। जिनता बजन फरा था, उनता परा ही या उननी धिकायों में डीक थी और औसत भी टीक था। इसी तरह या जिल्हातान वी औसत आमदनी बढ़ी है लेकिन नीचे के तमने की मदद नहीं पहुँची है।

## यह् गफलत !

"(पर, अन्य धान्य मे देश को स्वायलकायी होना चाहिए था। यह कोशिश भी १८ शाल म नहीं हुई। हम अनाज, शिक्षा और सुरणा के मामले में विल्वुल आपिल रहे हैं। मुझे एडमण्ड वर्छ का 'दम्पीचमट आफ वॉरेन हेटिन्छ' याद आ रहा है। मैं पृष्टुंगा कि सरकार की स्मीचमंट को जाय—तीन चार्ज लगाये आयं १ अनाज उत्पादन मे यडाड मध्य एक, २ तालीम वा टॉचा नहीं तम किया और १८ साल वक ऐसे ही तालीम दी गयी नम्बर दो, और ३. टिमेन्स के बारे में असावधानी रसी नम्बर तीन। ये तीनों अभियोग लगा द और असन चौथा में असनी जेव में रसता हूँ कि ४ सबसे नीचे के वर्ग की और प्यान नहीं दिया गया। ये चार चार्ज हैं, लेकिन तीन ही लगाये जायें, तो क्या होगा ?

### दिल्ली में शराव

"वे कहूँगे कि हमें तो बनता ने चुना है और हम तो जनता की सहमति से काम करते हैं। इसिल्ए आपको अपनी जिम्मेदारी सम सनी चाहिए। दिल्लो के सहारे नेंडे रहना टीक नहीं। दिल्ली में यसुना के साथ शराप की नदी भी यहती है। विदेशी लोग तो शक म पड जाबे हैं कि यह दिल्ली है मा उनका अपना पेरिस्त या रूपना दिल्ली मारतीय एस्टा खेरी, जीवन सी प्रतीज नहीं रह गयी है। दिल्ली तिल्ली बन गयी है।

### चलो देहात

"अगर लाखों गाँव प्रामदान हो जायँ, तो सरकार का रंग बदल जायगा। जहाँ गाँव-गाँव का प्रामदान होगा, वहाँ गाँवां की ओर से सर्वातुमति से मनुष्य खड़ा किया जायगा और वह उत्तर पहुँचेगा। इस तरह गाँव द्वारा चुने लोगों की सरकार होगी, तो सरकार पर गाँव का असर होगा। तब आपकी छिकायत का निराकरण भी हो सकता है। अगर वह द्वार्ति पैदा होती है, तो आप टिक सकते हैं। नहीं तो आप रामस्रोते हैं!

"राममरोसे भी क्या, दिल्ली भरोसे हैं! अगर गणतन्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो दिल्ली आपके आधार पर है। होकन आप समझते हैं कि आप दिल्ली के आधार पर हैं। हमें सिद्ध करना है कि दिल्ली आपके आधार पर हैं। इसे सिद्ध करना है कि दिल्ली खायके आधार पर हैं। इसिल्प इसके आगे हर बात में 'चलो दिल्ली' छोड़ दें और 'चलो देहात' कहे। अगर आगरान का व्यापक आन्दोलन करने में मालिक, मजदूर और महाजन, में तीनों 'म'कार एक हो जाते हैं, तो यह अहत हो जायगा। तो आप देखने कि अगले चुनाव के पहले भारत कर हुए हो बदल जाता है।"

## सिम्पैथी चाहिए

आज वाया की बीमारी सुनकर कई डाक्टर वाया को देखने आये ! बाया ने कहा कि "मेरी अशवक जैसी हालत है—सिर में 'बर्टिगो' (vertigo) है, कान यहरा है, आँख कमजोर है, गला सेन्सेटिय है, डाक्टरों ने सत्र देशकर एक मलहम जाया और इसे मलदार पर

एलोपैथी पर नहीं, होमियोपैथी पर नहीं, नेचरोपैथी या और दिसी पैथी पर नहीं, यत्कि सिम्पेथी पर है। मूख्य बात यह है कि चिकित्सक की सद-

वासना का प्यादा असर होता है।"

लगाने को कहा। बाबा बोले "मैं अम्मर वहा करता है कि मेरा भगेसा

१५ तारीस की सबेरे बाज डालमियानगर से निकले और आठ दिन की शाहाबाद जिले की यात्रा पूरी करके गया जिले के पाराचटी नामक स्थान से ढाई भील दर, सिलब्हा गाँव मे पटाव किया ।

# सारा विहार ग्रामदानी हो : १७:

उद्देश की पूर्ति में इम पूरी ताकत लगायेंगे और उनके इस आदोलन को सफल करेंगे।"

## सूर्यनारायण और गंगा

गमा पार करते समय सूर्योदय का वडा छुमावना दृश्य दीखा। उसका हवाला देते हुए बाबा ने कहा कि "सूर्य अत्यन्त समता, मैत्री और सेवाभाव का सर्वोच्च उदाहरण है। उसमें अत्यन्त निर्लिसता भी है। यही देतकर भगवान कुणा ने गीता में कहा है कि मैंने कर्मयोग पहले स्य को सिराया । इसे देख हमारे अन्दर समत्व हो, सेवक मावना हो, अलिप्तता हो, ये सारे विचार मन मे आ रहे है।" फिर गगा पर भ्यान गया। 'गगा तो भारत के लिए इतनी असामान्य है' ' कहते-कहते वाबा मौन हो गये और ऑरों मँद ली। पिर बोले ' 'लेकिन सर्वनारायण जहाँ स्रके प्रति सममाव रखते हे. गगा का भारत के लिए विशेष पश्चपात है। गगा के बारे में सबसे पहला स्तोत्र वाल्मीकि ने लिया. फिर शकराचार्य में, उसके बाद काल्दास ने लिया और इस बमाने में पड़ित नेहरू ने लिया। एक बार पडितजी ने प्रयाग के क्रम्म मेले में ७० लास लोग देसे तो लिखा कि 'मैयह देसकर चिकत रह गया।' ७० लाख यानी यूरोप का एक देश मानना चाहिए। गगा की महिमा अपार है। भारत में गोदावरी में स्नान करें, चाहे कृष्णा या कावेरी में। बहते हैं, 'गंगा में स्नान पर रहे हैं।' बड़े पड़े राजा महाराजा गगा के किनारे आते और अपना सत्र कुछ तिनके के समान त्याग, तपस्या करते।

### पटना सर्वोदय-नगर वने

भीरे भीरे बाबा का प्यान पटना पर गया: "पटना बाद आते हैं। एक्ट्रम महाराजा अञ्चोक की याद आती है। दुनिया में उनसे नटकर दूसरा राजा नही हुआ। उन्होंने स्तम्म राड़े किये, लेकिन वे अपने कीर्ति-स्तम्म नहीं, धर्मीपटेश वे स्तम्भ हैं। 'सबके साथ समान व्यवहार क्ये, प्रेम और कर्जा से बरतो', उन पर यह सारा प्रजा के लिए उपदेश लिखा है। राजा भी हो और अहिंछा को शृति भी हो, यह बात बहुत दुर्लंभ है। लेकिन अशोक में यह चीज थी। इसलिए उन्होंने हमारे सामने अहिंसा का एक यहुत सुन्दर संचेत सब्हा कर दिया, चार सिंह इकट्टे। यह बहुत अकल की बात है। सिंह से उनका इसारा बीरों में है। जहाँ चीर इकट्टे होंगे, वहाँ अहिंसा पनियों। """ मामदान में अहिंस का राज्य, करणा का राज्य स्वाधित करना है। आज करणा समाज में मौजूद अरुर है, लेकिन उसमें ताकत नहीं है। यह शुद्ध की पोपक है, सुद्ध में रुक्ज पैदा करती है। संस्कृत में पटने का अर्थ होता है, 'पट्टम्प' यानी नगर। इसलिए यह आदर्श नगर बनना चाहिए, ये सब बाते मेरे घ्यान में आती है।"

## कार्य वावा का नहीं, हमारा

राजाबादू के मापण का हवाला देते हुए बाबा बोले कि ''आपने अभी कहा कि बाबा की उद्देश्य भी पृति के लिए बादी ताकत लगा-वेगे। राजाबाबु की डामदान में बड़ी निष्ठा है और सहर्षा लिले में मेरे साथ पृगे भी हैं। आपके इस आस्वाटन में हम एक फर्क करना बादते हैं। वह यह है कि 'बाबा के' उद्देश्य भी बजान, आप उते 'अपना' उद्देश्य तमक्षिये। मेरी तस्मीम है कि 'बाब के' बान्ट की जाह 'हमारें' रहा जाय। बाबा बेनावा आज है, कल नहीं। इस्तिए इसे आप अपना काम समावस्य उठायें, तभी मान्ति होगी।"

पीने नी बने यावा दानापुर पहुँचे। वहाँ कार्यकर्ता-समा में उन्होंने कहा कि "हमारा जाम मृद्यः मान्ति का है। स्वराद्य के बाद बहुत-से लोग सरकारी नीकरी में चले गये। ममान्ति दंग से नीकरी करने में भी देश-सेवा है। पुछ राजनीतिक पत्रों में बंट गये। हम दोनों से ली बचे, वे श सर्वादय-आन्दोलन में आ सके।" "सर पर बाँच ककन की निक्क, कायर का महि काम है।" दसी में ही लोग आर्यने, जिनमें दैशप-मान्या और साम भी हति हो।" दाई वजे सकेशी वैदानाध्यात् , गौरोमण् , भ्वजायात् , दीदी प्रमावती, हणराज भाई, दादा धर्माधिकारी, राजायात् और अन्य मिन बमा थे। आगे के कार्यक्रम के बार में विचार हो रहा था। बाबा ने कहा कि "इसका पैसला जमसेदपुर में होगा।" उन्होंने इसारा निया कि "आगे अकाल की स्थित वह सकती है, ऐसी हाल्य में सम्मेलन करता कहाँ तक ठीक होगा!"

## वैज्ञानिक आन्दोलन

शाम की आम सभा में दो ग्रामदान जाहिर किये गये और स्वागता-<sup>ध्यक्ष</sup>, श्री रामलंपन यादव ( मिनिस्टर, पी० डब्ल्यू० डी० ) ने ५००१) की थैली मेंट की। विहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्णवल्लभवाव और कावेस अध्यक्ष श्री राजायाव भी मौजूद थे। बाबा ने अपने प्रवचन में विस्तार से सारे विचार को रसा और वहा कि "शिक्षा, अन्न और सुरक्षा के मामलों में पिछले १८ साल में असावधानी बरती गयी है। '''शिक्षा सरकार के अक्दा से मक्त रहनी चाहिए। लोग खद उसे चलायें और सरकार मदद दे और यह देख ले कि कहीं साम्प्रदायिकता और हिंसा तो नहीं सिखायी जा रही है।" अनाज के मामले मे रिपवान विक्रिल की तरह सोचे है। लेकिन अब अनाज-उत्पादन के लिए उत्तेजन दिया जा रहा है। हमें भारत की एकात्मता बनानी होगी और गरीबों को दर्शन कराना होगा कि उनवे लिए हम जी-जान से कोशिश कर रहे हैं। "सरक्षा के लिए सेना का जितना महत्त्व है. उससे कम अन्दर की एकता और एकरसता का नहीं है। प्रामदान से यह काम सधेगा। यह एक वैज्ञानिक आन्दोलन है। सारा निहार मामदान में आये।"

### हिन्दू राष्ट्रवाद से वचें

मगलवार, ७ दिसम्बर की मगल वेला में दानापुर में ही एक मुस्लिम राजन बाबा ने मिलने आये और कुछ प्रमन लिगकर दिये। उनमें से एक यह था कि "हिन्दू राष्ट्र बनानेवाली ताक्त जोर कर रही हैं । उनका सामना करने के लिए आप क्या हल सुझाते हैं !" वाबा ने कहा कि "यह बात सही है कि ऐसे लोग हिन्दुस्तान में जरूर हैं, जो चाहते हैं कि हिन्दु-राष्ट्र निर्माण हो । लेकिन शुक है परमेश्वर का कि ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं और उनकी जमात का भी ज्यादा असर नहीं है। जमह-रियत में इस तरह के विचार रखनेवाले होते ही हैं। लेकिन समझाना यह चाहता हूं कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के शिलाफ भारत में जो झगडा पैदा किया, उसकी यह प्रतिक्रिया है। डाक्टर अन्सारी, मौलाना आजाद, मजहरल हक साहब और ऐसे कई नाम लिये जा सकते हैं। ऐसे अच्छे-अच्छे लोग, पूरे ईमानदार, जितना इस्लाम को उतना ही इण्डिया को माननेवाले कार्रस में थे। अगर मुस्लिम लीग खड़ी न होती, वी कांग्रेस के खिलाफ हिन्दू-जमात खड़ी नहीं हो सकती थी।" दूसरे सवाल के जवाब में बाबा ने कहा : ''हिन्दू धर्म कोई डागमेटिक धर्म नहों है। इसमें किसी चीज का आग्रह नहीं। इसका एक प्रन्य नहीं, एक सन्त नहीं, एक पंथ नहीं । यह व्यापक है । मेरे दर्शन के अनुसार इस्लाम भी वैसा ही व्यापक है। फिर इंसा ने तो स्पन्ट ही कहा है—'आई हैव अदर भेन्त्रन्त । यानी भेरा एक मकान नहीं, और कई मकान हैं। हिन्दू धर्म एक समुद्र की तरह है।"

### कटनी के लिए हम आये हैं

दानापुर से ६ वने नियलकर पीने आठ वने वावा द्वाहावाद जिने फे सदर मुकाम आरा पहुँचे। आठ दिन तक शाहावाद जिले में उनकी यात्रा जलें। फिर १५ तारील को सचेरे ये सिल्वइटा ( मया जिला) आ गये। वहाँ उन्होंने कहा कि "हम निहार आई हो तो ने के लिए नहीं, वहिक कटनों फे लिए। गया जिने में में तो समझता हूँ कि कटने हो सुसी है। हमें पाली मुनना वाजी है कि क्या एन्टल लाये हैं।"

इधर कई रोज से नावा को शीच में रान आ रहा है। यह बात पड़ाय पर पहुँचकर जनमकारवायु को चठलायी। आज दीदी प्रमावती और जयमनाशनाबू दोनों ही आये में । जयमकाशनाबू चिवित हो उठे और बाबा से उन्होंने अनुगेध किया कि "फिल्हाल याना स्वित कर दें और तमीयत ठीठ होने पर कार्यक्रम बनाया जाय।" याचा ने कहा कि 'कोई चित्ता भी बात नहीं है। मामूली तक्लीप है, दूर हो जायगी। हमने वो गोपुरी में ही बहा था कि अब त्पान-याना में अगर बाना आराम को करे, तो आप भय उससे कहियेगा कि अगले पहान तक चल चले, पिर हतजाम करेंगे।"

आम सभा तीन बजे हुई, जिसमें ४९ प्रामदान दान दिये गये। गया बिटे में इसको टेकर ४८२ प्रामदान हो जाते हैं। अपने प्रवचन में बात ने बहा कि "वह द्यासरम है और इसके आगे प्रसन्ध दान और अपड दान मिलना चाहिए और पूरा जिल्ला प्रामदान में आये। निर्माण की जिम्मेदारी जनता और सरनार की है।"

शाम को गया से डॉक्टर आये और उन्होंने कहा कि बाबा को यवासीर को कोई शिकायत नहीं है। वेबल मल्दार की तकलीफ है। उसके लिए मल्हम आदि बताया। शाम को दूष लेने ने लिए मी बाबा से कहा, जिसे बाबा ने मान लिया। श्री राषाहणाजी बजाज की होमियो-वैषिक दवा वल से चल रही है।

## च्छाकवालो की जिम्मेदारी

16

१६ रिसम्बर को सबेरे ६। बजे निकल्कर ८॥ बबे बाग बगोदर पहुँचे । बेसिक ट्रेनिंग स्कूल में पटाब था। वैठने में तक्लीक होने के कारण स्वागत प्रवचन राइ राइ दिया और कहा कि "हम आज है, कल नहीं। बुद मनुष्य नो जाने का हक है। हम यह काम आपको सींपरर अपना वितत परमेस्वर में दिनमर क्याना चाहते हैं। . शिहार में हमें चीन महीने हो गये समझ में नहीं आता कि देर क्यों हो रही है। प्रवड-वालों का काम है कि इसके प्रचार में क्या वार्ष। मच्य प्रदेश में तो बीठ औठ को जोट ही रातम कर दी गयी। अगर प्रदहवाले बीठ औठ को जोट ही रातम कर दी गयी। अगर प्रदहवाले टी रु से काम नहीं करेंगे, तो हमें यह शंका है कि सब प्रान्तों में धोरे-धीरे मध्य प्रदेश जैसी हालत होगी। इधर छोटा नागपुर में छोटे-छोटे गॉव हैं, बहाँ लोगों को तरह-तरह से दवाया जाता है। इसका इलाज मही है कि पूरा रहाका आमरान हो जाय। आप जवान लोग हैं, रस काम को तरहा लीजिये।"

वावा की वीमारी के कारण आज दिनसर कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया। शाम की सभा ३ वजे हुई। उसमें हजारीबाग जिल्य सर्वोदय-मंडल के संयोकक, थी स्वामप्रकाश ने १०० ग्रामदान मेंट किये और कहा कि "हजार ग्रामदान का संकर्य पूरा करगे, जिसमें से २२० हो खुके हैं।" जिल्ला काग्रेस के अध्यक्ष थी पुनीतराय ने कहा कि "अपने सकल्य को पूरा करने में अपनी शक्ति जहाँ तक है, उसे लगाने में सचेद रहेंगा।"

### भारत के लिए खतरा

बावा ने अपना प्रयचन खड़े-खड़े ही दिया। उन्होंने कहा कि "सी प्राम-दान के लिए पत्यवाद है। हैंकिन अब आएकी काम में हवा जाना चाहिए और हर इस्ते प्रामदान-प्राप्ति का तार पटना भेजिये। जिस इस्ते प्राप्तान न किले, उस इस्ते भी भेजिये कि नहीं मिले ।" यह विशान का जमाना है। जो काम पहले ५० साल में होता था, वह अब ५ साल में हो जाता है। मैं मानता है कि अपर यह काम पूरा नहीं होता, तो भारत के लिए सतस्य है। मैं नाहक भयभीत करना नहीं बाहता। जो मब है हो, उसने तरस

### नयी तालीमवाले अलग क्यों ?

"यहाँ नवी तालीम का विद्यालय चलता है। यहाँ के होगों ने मुसने

तालीम का जानकार माना जाता है और वह तेरह साल से घूम रहा है। वें विम नयी तालीम नालों ने अपने को अलग माना है। वे अब भी अगर समस जायें तो बहुत हुछ कर सकते हैं। ये नयी तालीम के शिक्षक पीला सापा क्यों नहीं पहनते ! क्या वें शांति-वैनिक नहीं हैं, अधानित वैनिक हैं ? यहाँ जो बचन दिया गया है, में समझता हूँ कि उसका पालन किया जायगा 'समुख्य करीति सदा बरिस आई, गणा आह पर क्या न आई।

रात को बारा को शीच के लिए दो बार उटना पड़ा। इसलिए १७ वारीए के सबेरे प्रार्थना के बाद न तो शीच गये और न जलपान लिया। १॥ वन ही निकल पड़े और ७ वने धनवाद पहुँची। स्वागत-सभा में उद्दोंने कहा कि "हमे जो पूल मालगर दी गयी, इनमें से एक मैंने मिनी, तो उसमें २० ४० पूल निकले, अगर आप इतने ही सामदान की सालर देते, तर तो चुळ स्वागत होता। यह प्रेम प्रदर्शन हो गया या प्रेम का माटक है कुछ लोगों का स्वागल है कि '६नवाद कि से शामदान कहाँ से होगा !' पर यह मलत है। धनवाद के आखपाल जितने गाव है, वे प्रामदान होने के बाद अच्छे बन सकते है, अगर उनकी मालिकों और महाननों की सदद मिले।"

११ न कार्यकर्ता-समा राती गयी थी, लेकिन माइफ ही काम नहीं कर रहा था और भीड नापी थी। तर वह खिमत हो गयी। दो वजे व्यापारी भाई मिलने आये। बाबा ने वहा कि "मेरी आपसे लोई साँग नहीं है। वेबल विचार देता मेरा काम है। न समझ ती खुरी से बार-बार उर्वे हैं साँग निवार पर मेरी आस्था है। एक हजार रुपये देने हैं है। विचार पर मेरी आस्था है। एक हजार रुपये देने १९०) नाएस लेना पानी छह मतिशत पटाव कबूल करने थी नात मैंने राती है। इससे आपसी प्रतिद्वा ग्रेगी और सेवा भी वनेगी। अगर एक व्यापारी भी सामने आता तो उसने नाम से सारे भारत में, जेते मैंने भूदान का आदोलन उठाया, 'इस्टीशिय' का आन्दोलन उठा लेता।

# जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है

आम समा में ९ ग्रामदान दिये गये और ८.३३७) की थैली। अपने प्रवचन में बाबा ने कहा कि "सेवा-संख्याओं में राजनीतिक पक्षीं का घुरपैठ करना डेमोर्क्स को करा करना, उसे बदनाम करना, उसको कंडेम करना है। मेरी विनती है कि म्युनिसिपैलिटी या सेवा-सस्था के मन्दिर में जाना है, तो राजनीतिक पनों के अपने जूते बाहर निकालकर जाना चाहिए। अगर देश में मालिक मजदूर का सगड़ा रहा, तो चीनवाद गाँव-गाँव फैलेगा और देश खतम हो जायगा । इसलिए मालिक-मजद्रीं का साझा होना चाहिए। तीसरी बात आपको यह करनी है कि सब स्रोग पीला साफा पहन रूँ। कम-से-कम इजार के पीछे एक द्यांति-सैनिक जरूर हो। यानी इस नगर में ७० शाति-सैनिक हों, जो घर-घर से संपर्क करे और दल-सल में दारीक ही। ये बातें अगर आप कर हैं, तो धनवाद सर्वोदय-नगर बन जायगा ।' 'प्रजातन्त्र में मलार का राष्ट्रीयकरण हुआ है। सारी सता उत्परवालों के हाथ में है। नाम 'समाजवाद' का है, लेकिन है 'स्टेटिजम' या 'स्टेट कैपिटलिटम'।"" डेमोकेसी का गला घोंटा जा रहा है। लोग अनाथ जैसी हालत में हैं। मुझे यकीन है कि धनवाद जिला मामदान में आयेगा और आप इस शहर को सर्वेदियनगर बनायंगे।"

#### वादा अपने घर में

स्वेरे १॥ वर्जे निकल्कर १८ दिसम्बर को ८० मील की दूरी वय बरफे बाबा ८। वर्जे नांडिल पहुँचे। टोक १२ साल पहरे से बन बीमार पहें थे. तो १८ दिसंबर को ही चांडिल में दवा की भी और सुलार उठता था। शक्क बाद वे बारों तीन महीने रहे और सर्वोदय-समेलन भी वर्ष हुआ। बाबा चांडिल को अपना पर मानने हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बदा दुःदर या कि डिस पर में तीन महीना रहे थे, उसमें न टहराकर एक पर्यमाल में टहराया गया। गाँव फे लोगों के आपकी देग के बारण ऐसा हुआ। अपने स्वागत प्रयचन में वावा ने समाधित्य दालत में कहा कि "पिठली मतेवा यहाँ वैलगाडी से आपा था, आज मोटर से आना पडा। बाडिल का सारा इलाका प्रामदान में आना चाहिए।"

११ वने भी देवरभाई और सादी कमीशन के सदस्य बावा से मिले। उन्होंने बढ़ा कि "सादी को सरक्षण सरकार से नहीं, म्राम-भावना से मिल सहता है। श्वालिए में म्रामदान की माँग करता है। शिला सबे भी में मित्र बावा से मिले ओर म्रामोयोग के बारे में चर्चा की। इनी दौरान उन्होंने कहा कि "बान को सतति नियमन चल रहा है, उससे दुल-देन- दुल नैनिक स्तर मो सतता है। सारी चीज बहुत स्वील्टिंग लगती है।"

# वावा को उतावळी क्यो <sup>१</sup>

आम सभा में ४ म्रामदान दिये गये और ५१०) वी थैली । अपने मक्चन में बाता ने कहा कि "चाहिल का देर मस्तर देराकर मुझे यह अच्छा नहीं लगा । ' एक भाई ने पृद्धा है कि बाबा को बहुत उतादली है। लेंग्न बाता की बात छोड़ यो। बाबा को बापी सब है, लेंग्न जमाने ने घन नहां। अगर कोई गारटी दे कि पाच साल में हिंसा की राजियों जो र नहीं वर्गी, तो में भी ठहर सकता हूँ। कोई मुझते नहीं कह सख्ता कि आज जो हिन्दुस्तान की स्थित है, अगले साल बाद क्या होगी ! इसलिए अत्यत तीजता भाम में लिए होनी चाहिए।''आज जो याहिल प्रचार चलता है, उत्तरे नहीं स्था समापान नहीं है। एक छोटी सी जीव लीजिय। आपनी प्रित्तर हो भी में हो, जो पाँच लारा गाँजों में कही मा सुनी जाती हो, तब तो में बहुत महत्व हुए प्रचार हुआ।''

#### जमशेदपर माने पीछे साफा

रिनार, १९ दिसन्दर को सबेरे ६। बजे चाहिल से निकल्कर बाना ७ वने जमरोदपुर कहुँचे। निवास की व्यवस्था जमरोदपुर महिला कालेज में की गयी थो। अपने प्रवचन में बाबा ने वहा कि "जमरोदपुर मारत वा मरिनिधित्व वरता है। यहाँ मारत की सन भाषाएँ, सब धर्म और जातियाँ मिलेगी। मेरा खयाल है कि मारत की सब समस्याएँ भी वहाँ भी बृद हैं। ''अपने यहाँ पॉन वर्ण बताये राये हैं। रक्त, स्वेत, कृष्ण, पीत और स्याम। भगवान के संख का नाम पांचजन्य, जिनमें दुनिया की मुल जमातें आ जाती हैं। ''मुल दिन पहले वहाँ दुरी घटनाएँ बटो थीं। हमने ऐसा किया है, यह नहीं बहते, बहिक 'हो गया' कहते हैं। हम आसा करते हैं कि दुशारा उसने आहाति नहीं होगी। सबूत के तौर पर पीला सरमा हम यहाँ देख रहे हैं। मेरा मुझाव है कि यहाँ पीला सरमा हर स्पित पहने। कमनेवसर ''पीला सामा।''

## खादीवाछे अपनी हैसियत समझें

दोपहर को ११ वजे वाबा खादी-कार्यकर्ता सम्मेलन में गये, जो श्री ध्वजावावू की अध्यक्षता में हो रहा था। श्री देवरभाई भी मौजूद थे। बावा ने वहाँ कहा कि ''मेरे मन में इस जमात के लिए बहुत इज्जत है और प्रेम तो है ही। यह निष्काम सेवकों की जमात है।...वेल्फेयर स्टेट का काम अगर अच्छा चलता है, तो भी इल-फेयर है और अगर राराय चलता है, तो बर्स्ट-फेयर है। हमारा काम तो क्रांति करने का है। इससे सरकार का रग बदलेगा।...मेरे सामने बात आयी कि कस्मीर में काम किया जाय। सोचा गया है कि वहाँ खादीवाले जाकर कुछ काम करें । हेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये खादी कार्यकर्ती वहाँ ज्ञाति का काम क्यों नहीं करेगे ? मैंने तो कहा था कि में सादी-वालों को 'द्यो-कॉज' नोटिस देता हैं कि वे पीला साफा क्यों नहीं पहनते ! सीमा पर अगर मिलिटरी रागी गयी, तो यह तकलीफ का काम होगा। देश वा बचाव मिलिटरी करती है, लेकिन मिलिटरी से देश का बचाव कौन वरेगा ! टेमोकेश के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। मिल्टिरी डिक्टे-टरशिप के लिए तीन चीज चाहिए (१) बाहर का हमला हो, (२) उसका मकायला करने की शक्ति वा भास देश को हो. (३) देश में असं-वोप हो और सरकार चलानेवालों के प्रति देश में ज्यादा आस्या न हो ।

इस लिए आप देख लीजिये कि आपके यहाँ दिर्धात क्या है। मैं आपकी हैसियत की ओर प्यान दिलाने आया हूँ।

# विनोबा-शास्त्री मिलन

एक उने श्री शाहरीकी नाथा से मिलने आये। चार-पाँच मिनट हो और लोग भी साई रहे, लेकिन फिर नाना और शासीकी एनान्त में डेढ एले तक नात करते रहे।

सवा तीन उने करीर श्री ने० आर० डी० टाटा प्राप्त को प्रणाम करने आये। जा यह प्रताया कि श्री टाटा हिन्दी अच्छी तरह नहीं इमसते, तो प्राप्त ने गुनराती प्रोलना शुरू किया। श्री टाटा ने कहा कि दित्री से ट्यादा अच्छी तरह गुजराती योळ और समझ टेला हूँ। एस उहीने बाग को लियकर दिया कि आप स्वास्थ्य की दिए से सुठ दिन वहाँ उहर जायें और विश्वाम करें। बाग ने कहा कि क्ल मित्र लोग आनेवालें दे और किर वे ही नैवा तय कर।

आम समा ने लिए जाते हुए रास्ते म नावा ने साहित्न प्रदर्गनी देसी और श्री अनिलमाद के जमाये हुए विज मी । उसी जगह पर श्री सोजनीजी ने पूनी जमाने से लेकर सुनाइ तक का अम्बर प्रदर्शन भी किया था । चार वने से आम समा एक हुई । गाळीजी और श्रीमतो लेळा

े हुना स्वान ए ८२४ हुनाई तक का अवर प्रदेशन मा किया था। चार वने से आम समा पुरू हुई। गार्खीजो और श्रीमतो किला गार्खी दोनों मीजूद थे। समा की अध्यमता विहार के मुख्यमती श्रीहण्णवल्यम प्राप्त कर रहे थे। त्रिनोंग स्वागत-समिति के अध्यम और यग के रेजीवेन्ट बाइल्यम थी आर० एव० पाण्डेय से दो शनितन्दन पत्र दिसे—एक बाना को और दूसरा शार्खीजो को। उन्होंने ५१,०००)

की थैन प्रामदान कोप क लिए नाना को दी और १,००,०००) की वैली राष्ट्रीय मुख्या कोप वे लिए द्यास्त्रीय को। वमग्रेदपुर जिला जाति हैना क सबीवक श्री क्यामनहादुर सिंह ने २२ शामदान मट किये और विहार में प्राप्त प्रामदानों की जिल्लार जानकारी दी। अन तक निहार में मुख्या प्राप्त में सुख्या प्राप्त ने गयी।

है, जिसने ग्रामदान का आहिनेन्स बनाया, जैसा कि रिसी दूसरी स्टेट ने नहीं क्या । किर असेम्बली शुरू होने पर बिल भी बन गया । इसके अलावा विहार की प्रादेशिक कांग्रेस-कमेटी ने भी इस काम को अपनाते हुए प्रस्तावित किया। दसरे पश्चों का भी समधन हासिल है। अभी . सारन जिले में जिलादान का नारा गूँजा। मैंने टद्घोप दिया कि 'चले देहात'। देहात देहात में ग्राम-स्वराज्य होने से दिल्ली निश्चिन्त होगी। इसलिए 'चलो दिल्ली' की बजाय 'चलो देहात'। मसलमान बाल में देश गुलाम था, लेक्ति देहात आजाद थे। अग्रेजी राज्य में देश भी पराधीन और गाँव भी पराधीन । इन दिनों तीसरी हालत है, जब देश तो स्वाधीन है. लेकिन गाँव पराधीन है । अब चौथी अवस्था लाना है—देश भी स्वाधीन और गाँव भी स्वाधीन। "हमारी सामाजिक विपमता से पाकिस्तान को और अदितीय गरीबी से चीन को आकर्षण होता है। अगर गरीनी के जिलाफ जिहाद करें और साम्प्रदायिकता मिटा दे. तो दोनों का मुकाबला सकलता से होगा और कोई हमला करने की हिम्मत नहीं बरेगा।'' इस नगर को आपनो सर्वो 'यनगर बनाना है। हर कोई पीला सामा पहन हैं। उसरे सूत्रसूरत भी दीसते हैं।"

#### विनोबाजी की देन

अपने भाषण में शासीजी ने यहां कि 'में आज जमदोदपुर में अदेव विजीवाजी के दर्शन के मिमिन्त आपा हूं। में समय समय पर इस बात पी कोशिय करता हूं कि में उनसे मिन्दूँ, उनने विनायों पो जानूँ और उनसे मेर्च्य हुए को उनसे मिन्दूँ, वन विजायों पो जानूँ और उनसे मेर्च्य हुए हुए जो उनसे मेर्च्य हुए कर वर्ष कर्यस्त भागें दर्शन पर रहे हैं। डेमोरेसी प्रजा के अनुसार चलती है। उसकी असली ताबत कानून नहीं, हथियार नहीं, पुलिस नहीं। असली ताबत यो जनता की है और बैसा लोगमत नसे, उसके अनुसार सरकार चलती है। '''जनमत बनाना, लोगों में आस विदास पैदा परना, यह पाम को आज आजार्थ विनोवाजी पर रहे हैं, मही असली नीज है। पे एक महान सर्मयोगी है। स्वास्थ्य थोडा-बहुत निर्नल होते हुए भी वर्षों

### विहार और मामदान

अपने अप्यक्षीय भागण में श्री कृणायस्त्रम बाबू में कहा कि "विहार में अनाज की कमी का एक कारण यह है कि भूमि को व्यवस्था ठीक नहीं है। विनोदा जी प्रामदान से उसे ठीक कर रहे हैं। उनके आदेशानुसार विहार सरकार ने प्रामदान-पेक्ट बनाया और विकास के लिए प्रामदान विकास-कमिस्तर नियुक्त किया है। में उम्मीद करता हूँ कि विनोवाधी के नेतृस्व में प्रामदान का काम दिन-य-दिन आगे बहेगा। शास्त्रीओं के नेतृस्व में हर मारतीय अपने को ज्यादा ऊँचा उठा हुआ महसूस करता है। विहार की ओर में मैं विस्वास दिलाता हूँ कि देश की उन्मति के लिए जो कुर्यानी वे मोंगने, हम देने।"

#### शास्त्रीजी का अभिनन्दन

इसके बाद यावा का प्रयचन हुआ । उन्होंने कहा कि "आप दो माइवों का मिलन देख रहे हैं। एक यह है, जिसके सिर पर आप लोगों ने निता का पहाड़ रखा हुआ है। ऐकिन आपके प्रेम और विद्वास के काण उम पहाड़ का बहन आखानों से कर रहा है। हुमरा वह है, जो वस कार कि विनाओं से मुक्त है जो है। अर कर कर कि विनाओं से मुक्त है और तटरूप चिन्तन करता रहता है। हम प्रकार हम वीच-चीन में मिलते रहते हैं। पंडित नेहरू ने जिस तरह भारत को समाया उनके बाद कीन संसालमा, इसकी चिन्ता उनके सामने से ही लोग करने लगे से ! में साहनीजी को आपनी और से धन्यवाद देखा हैं कि उन्होंने साति और सिक का जो सपीग दिलाया, उससे देश ही इन्हें दुर्जिया में नदी है। बावजूद हमके कि में आहिता में निवा मानता हूँ कि दम भी मानता हूँ कि देश-देश के ममले लड़ाई से हल नहीं हो सबने, दिस भी मानता हूँ कि देश-देश के मान सहा से सहस का पूरा समर्थन किया, मंगोंकि मेरा मानता है कि दस युद्ध भारत पर लादा मया या।"

#### स्वाधीन देश, पराधीन गाँव

याचा ने आगे एका: "विद्वार सरकार का मुक्ते अभिनन्दन करना

अलावा विहार की प्रादेशिक कांब्रेस कमेरी ने भी इस काम को अपनाते

हुए प्रस्तावित रिया। दूसरे पत्ने का भी समयन हासिल है। अभी सारन जिले में जिलादान का नारा गुँजा। मैने उदघोप दिया कि 'चले देहात'। देहात देहात में ग्राम-स्वराज्य होने से दिल्ली निश्चिन्त होगी। इसलिए 'चलो दिल्ली' की बजाय 'चलो देहात'। मसलमान काल में देश गुलाम था, लेक्ति देहात आजाद थे। अप्रेजी राज्य में देश भी पराधीन और गाँव भी पराधीन । इन दिनों तीसरी हालत है, जब देश तो स्वाधीन है. लेकिन गाँव पराधीन है । अब चौथी अवस्था लाना है—देश भी स्वाधीन और गाँव भी स्वाधीन । 'हमारी सामाजिक विषमता से पारिस्तान को और अदितीय गरीबी से चीन को आकर्षण होता है। अगर गरीती के खिलाप जिहाद परें और साम्प्रदायिकता मिरा दें. तो दोनों या मुकायला सपलता से होगा और कोइ हमला करने की हिस्सत नहीं करेगा। इस नगर को आपको सर्वो यनगर जनाना है। हर कोई पीला साका पहन छ। उससे खुबसुरत भी दीराते हैं।" विनोधाओं की देन अपने भाषण में शास्त्रीजी ने कहा कि 'मैं आज जमशेदपुर म श्रदेय विनोबाजी के दर्शन के निमित्त आया हैं। में समय-समय पर इस बात की कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे मिन्हूँ, उनक विचारों को जानूँ और उनसे प्रेरणा प्राप्त करूँ। विनोपानी देश का एक नवर्दस्त मार्गं दर्शन वर रहे हैं। डेमोकेसी प्रजा ने अनुसार चलती है। उसकी असरी ताकत कार्न नहीं, हथियार नहीं, पुल्स नहीं। असरी ताकत वो जनता की है और जैसा लोकमत बने, उसके अनुसार सरकार चलती है। जनमत बनाना, लोगों में आरम विस्वास पैदा करना, यह

राम जो आज आचार्य विनोगाजी वर रहे हैं, वही असली चीज है। वे एक महान् कर्मवोगी हैं। स्वास्थ्य थोडा-बहुत निर्नल होते हुए भी वर्षी

उन्होंने पदयात्रा की है। गाँव-गाँव और नगर-नगर में सर्वोदय का संदेश, ग्रामदान और भूदान का संदेश बरावर देते चले आये हैं। उससे देश में महान जागृति पैदा हुई है, नथी भावना जगी है, इसिटए आज इनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़े गीरव की बात है और वल देनेवाली है। .... वे एक ही कड़ी हैं गांधीनी की । गांधीजी और विसोयाजी, यह जो कड़ी है, वह राजकार्य में पवित्रता लाना चाहती है। सन्नी राज-नीतिका आदर्श हमारे सामने रख रही है। "अहिंसा और शान्ति के रास्ते पर चलने का विचार शायद में शत-प्रतिशत पूरा न करूँ, लेकिन उस भादर्श को इम सामने हमेशा रखते हैं। मैं आपसे नियेदन करना चाहता हैं कि विनोवाजी का जो सदेश है. कार्यश्रम है, उसमें जितना सहयोग दे सर्के, जरुर दे। बिहार-सरकार ने आर्टिनेन्स निकासकर और ऐक्ट बनाकर जो मदद की है, इसके लिए में विहार-सरकार को बधाई देना चाइता हूँ । मुझे विश्वास है कि इस ऐसा रास्ता निकालंगे. जिधर अदेय विनोवाजी ने ध्यान दिलाया है। प्रामदान और सरकार का जो काम हो रहा है, उसमें साक्षिप्य हो, कोआर्डिनेशन हो और एक को दूसरे की मदद मिले। मझे आदा है कि इम इस पर विचार करेंगे और किसी-

न-किसी नतीजें पर जल्दी पहुँचिंग।"
भी शास्त्रीजी ने आगे कहा: "जैसा कि अदेय विनोवाजी ने कहा,
धानित आंद शक्ति का संयोग हुआ है। एक तरफ हम धाति अपना स्टर
मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई हमला करे, तो हम बदांदत करनेवाले
नहीं हैं। हमारे जवानों और अफसरों ने देश की आजादी भी रक्षा के
लिए जिस स्थाग और बिल्दान का परिचय दिया, यह बहुत गोरव भी
यात है।"

फइमीरका मसला

"दिष्य हमें बिसी तरह था अर्रबार नहीं करना है और मारे सम्मे बंद डंडे दिरू में और घोरज से हरू करने हैं। जैमा कि आचार्य विनोधा 'जो ने कहा, माति रूप्य है हमारा, हमारी सरबार का। आभी वाशकन्य म रुख के प्रधानमंत्री के बुलाने पर वहाँ एक मीटिंग होनेवाली है। मेने भी वहाँ जाना कब्रल किया है। प्रेसीडेन्ट अयुव भी आयगे। टेक्नि मैं चाहता या प्रेसीडेन्ट अयून से कहना कि ऐसी बात करने के पहले बुछ हवा प्रनानी चाहिए, न कि यह कि उसके खिलाप कारवाई चल्ती रहे। २३ सितम्बर की लडाई-चन्दी के जाद से राजस्थान में एक जगह नहीं, बल्कि २४ जगह पर पाकिस्तान ने हमने किये और कब्जा परने की कोशिश की है। इससे तो वातचीत का वातावरण नहीं वजता । इस तरह की चीज उन्द होनी चाहिए। हमने कहा है कि हम एक दसरे ने साथ हमला न करने की सन्धि क्यों न कर ल १ हमारे मतभेद हैं. अगड़े हैं, लेकिन ये सार बातचीत से, सलाह मराविरे से कान्परस में तय किये जायाँ। आपस महमले न करने का तय कर ले। लेकिन अभी अयूर साहर ने अमेरिका में बोलते हुए वहां कि 'पहले कश्मीर म सेल्प डिटर्मिनेशन की बात या आर्बिट्रेशन मान लिया जाय ।' वड बडे देशों के झगड़ो को तय करने के लिए साधारणतया दिन्युनल या पच नहीं बैठा करते । क्स्मीर का भएला हमारा अन्दर का है, पाकिस्तास का कोई इक करमीर पर नहीं है। ऐसी स्थित में हम ताशकद जायगे। इम चाहते हैं कि हम दोनों देश अच्छे पडोसी की तरह मिलकर रहें. आपस में घुणा और नपरत का प्रचार न हो, रोजगार व्यापार बढे. आना जाना चले, इसका रास्ता निकालने को इस तसर है। में देश आपस में नहीं लड़ते और एक हो रहे हैं। पर द स है कि एशिया म एक दसरे से लडते हैं। इमे विस्वास है कि जल्दी ही वह दिन आयेगा. जर चीन और पाकिरतान अपना चरा बदलगे और ऐसा रास्ता परुडगे. िससे एशिया में शांति स्थापित होगी ।"

#### स्वावलम्यन जरूरी है

अन्त में श्री शास्त्रीजी ने कहा "इस जमशेदपुर को नगरी में बड़े-गेंड कर कारखाने हें, जो विहार के लिए गीरव की गत है। लेकन अब हमें बाहर के मारु पर निर्मार नहीं करना है। यह ज्यान देने की 5 7.5

उन्होंने पदयात्रा की है। गाँव-गाँव और नगर-नगर में सर्वोदय का

संदेश, ग्रामदान और भूदान का संदेश बराबर देते चले आये हैं। उससे देश में महान् जायति पैदा हुई है, नयी भावना जगी है, इसल्ए आज इनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और वल देनेवाली है।''''' वे एक ही कड़ी हैं गांधीजी की । गांधीजी और विनीयाजी. यह जो कड़ी है, वह राजकार्य में पवित्रता लाना चाहती है। सच्ची राज-

त्रफान-यात्रा

जरूरत है कि कैसे सारा सामान देश में बना लिया जाय। आज हमें स्वावलम्बन का पाठ पढ़ना है, जो श्रद्धेय विनोत्राजी पहले से पढ़ा रहे हैं। यहे कारखाने. ल्यु-उचीम, प्रामीचीम, सबका समन्यय होना चाहिए और काम करनेवाले और मालिकों के बीच आपस के समन्यय अन्छे रहें और ऐसा मेल-संगठन हो कि किसी तरह का हागड़ा न हो।

यहाँ आपने बहुत उत्ताह के साथ स्वागत किया उसके लिए धन्य-वाद है। लेकिन में समझता था कि सोना वगैरह कुछ ज्यादा मिलेगा। सो उसका नाम भी नहीं है। जब जवान कुर्यानी के लिए तैयार हों, तो भाइथें या बहनों का सोने को दबाकर रखना बोभादायक नहीं। आपका जो उमंग-उस्ताह है, उसे मोह देना है देश के बनाने में, देश के निर्माण में।"

समा के बाद शास्त्रीजी टाटा के कारखाने देखकर किर बाबा के पाछ
आये और करीव एक घटे तक बैठे । बाहर आकर जब प्रेसवार्थों ने
आग्रह के साथ पूछा कि 'आए दोनों में क्या बातचीत हुई!' तो शास्त्रीजी
ने बताया कि "राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्वान्त्रें पर बहुत सी चर्चार्थे हुई। मारत-पाकिस्तान के सवार्थों पर आचार्य विनोशाजी ने मार्थ सरकार के रख का समर्थन किया और कहा कि "यह लड़ाई मारत पर लादी गर्ची थी। इसल्ए सरकार ने क्रिस टंग से स्वक्त्रेर किया, उसका समर्थन करता हूँ।" उन्होंने उनको बताया कि "विदेश अपक्रमण के रातरे की संभावना के कारण हमे सीजी वैदारी जारी रहनी पढ़ेगी।" ताराकर की चर्चा के वारे में आचार्यजी ने सुझाया कि "इस संमस्त्रा का ओवरऑल सोल्यूशन अन्या होगा, आगर सद्भावना से हो। होकिन यदि कुछ इस बात पर निमंद है कि वहाँ क्या होता है।" अनाज की समस्त्रा के बारे में भी चर्चा हुई। अज-रचादल्यन के हमारे निस्चय का आचार्यजी ने स्वागत किया और मल्ल-वस्त्री के लिए कुछ सुझाव भी दिये।

रुगमग ८ वज रहे थे। प्रार्थना के बाद बाबा सी गये।

# अब देरी न हो

दुसरे दिन २० तारीख को सबेरे ६॥। बजे निहार के मित्र याचा के पास जमा हए | जिले जिले में बादा की याता के बाद उन उन जिले में जो मामदान मिले हैं, उसकी जानकारी दी गयी। इनका जोड ७१८ है और कुळ प्रदेश में ४०७८ ग्रासदान हए। बाबा ने कहा कि ''अब १०,००० ग्रामदान मिलने मे देर नहीं होती चाहिए। अभी पाकिस्तात में एक तुपान आया । डेढ सो दो-सो मील की गांत से हवा वही. एक दिन मे नहीं, बल्कि चन्द मिनट में पन्द्रह हजार आदमी एतम हो गये। इसे यहते हैं 'तपान'। इसी तेजी के साथ काम होना चाहिए। अब बाबा का ऐसा है कि वही बाना ही प्रॉब्लेम (समस्या) हो गया है। फिशर है। ये लोग साच रहे हैं कि कोई उपाय किया जाय। लेकिन निहार में घमने की वावा की तैयारी पहले जैसी है। मेरे मन में नित्रत्ति का विचार चल रहा है। ७ जन १९१६ को प्रथप बार महात्मा गांधी से मिला था। अब ५० सार होने आ रहे हैं। इच्छा हो रही है कि उनसे इजाजत माँग छूँ।तो. यह एक विचार है. लेकिन मेरा उसके लिए आग्रह नहीं है। "महाराष्ट्र में शानदेव महाराज की पालकी पढरपुर ले जाते हैं। मैं समझता हैं कि स्याग मित में जितना काम होता है, वियोग मित में उससे ज्यादा होना चाहिए।"

### रतादी में पीस पोटेन्शियल है

दोगहर को १ नजे राादी कार्यम्तांओं को सम्बोधित करते हुए याचा ने फदा कि "हमें सांक्त की नहीं, शित्र की उपायना करनो है। शिव के साथ शांक अपने आप आयेगी। एक थार पूछा नाथा कि राादी में नार पोटेनियायल कितना है, तो मैंने कहा या कि बार तात्नालिक आव-रवकता है, केकिन पोछ (शांनि) कायम की आवस्पनता है। राादी में बार पोटेनियायल मले न हो, लेकिन इससे पीस पोटेन्टियसल है। इससे मैंने 'डिफेन्स मेकर' नाम दे दिया है। लेकिन दरभंगा में एक नया अब्द भिला, 'मेकर डिफेन्स'। हम महत्त्वाकांशा न रखते हुए नम्रतापूर्वक शिव की उपासना में लगा जायं।"

कस्मीर समिति के सदस्य बाबा से २ बने मिले। बहुत से प्रस्त थे। उननी चर्चा करते हुए बाबा ने कहा कि "वहाँ जो खादीबाले जायँ—ये शांति-चेना और साहिल-प्रचार का भी काम करें। शींबर की पत्नी को शंका से परे होना चाहिए। आप सींबर का काम नहीं करने वा नहें हैं, बिक्त सींबर की पत्नी का काम करने वा रहे हैं।"

जमदीरपुर शावि-सेना समिति के संयोजक और वाचा के जमदीरपुर के कार्यक्रम का मार्र जिन्होंने कुरालतापूर्वक निवाहा, मार्द रवामप्रहाहुर अपने साथ काम करनेवाले भारती और यहनों को लेकर वाचा से मिले। उन्होंने बताया कि सबके सहयोग से जमदीरपुर में कुछ काम करना सम्मव हुआ है। लोगों का प्रेम भी मिला है। बहनों ने बावा से सन्देश मांगा तो याया बोले: "पोला साक्रा। जमदीरपुर पीला साक्रा।"

उत्तर प्रदेश के श्री कपिल भाई आये और बल्या सम्मेलन की तैवारी की जानकारी दी। यह भी बताया कि अब उत्तर प्रदेश में भी प्रामदान की हवा बह रही है। बाबा ने कहा कि "आर उत्तर प्रदेश जाग गया, तो हिन्दुस्तान निःसन्देह जागेगा।"

गांधी समारक-निधि के अध्यक्ष थी दियाकरणी और कनांट्रक शासा के संचालक बणवीजी मिलने आये । नशायन्ती के बारे में बातचीत चली। बाबा ने कहा कि "यह वहा चैठेन्ज है। अगर शरायकरी का आन्दोलन कर्नाटक में जोगें से चलता है, और उसमें सनस्यत मिलती है,

तो शक्ति का निर्माण होगा और बाद में शामदान भी मिलेंगे।" पख्तुनिस्तान की माँग

परन्न जिर्मा हिन्द भी विहार-शागा के अध्यक्ष जनाव मुन्तान जान कों और मन्त्री जनाव चैयद मुमताज हासमी अपने कई मित्रों के साथ मिलने आये। पब्त्नित्सान की मॉग के बारे में बारा की राव पूछी। बाबा ने कहा कि "इस माँग से हमारी पूरी हमदरा है। पहले वे पाकिस्तान में रहने को तैयार थे, अगर भाषा के आधार पर उनका स्वा अल्य से वन बाता। लेकिन अर उनको को अद्मुभय आया है, वह रायाव अनुभन है और अरा वे पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। उभर अपूब साहव वह समझते हैं कि अगर भाषावार सुवे बनते हैं, तो पिरचमी पाकिस्तान में बार सुवे बनाने कहें—बल्बितान, रिज्य, पजाव और पब्युनिस्तान। उभर पूख में होगा पूर्वी वामाल। उभर पूख में होगा पूर्वी वामाल। उभर वेलिस करने के लिए एक यूनिट चाहिए। नहीं तो बगला का जोर चलेगा। इसलए उसने एक ही प्रान्त राया और एक ही भाषा चलायी, पर यह जार्यसी है।"

सुल्तान साह्य ने पूछा कि "आपना क्या रायाळ है कि राान अम्बुल गक्नार र्या को यहाँ बुलाना चाहिए ?" दस पर बाग बोले कि "सान साह्य वहाँ जरूर आ सक्ते हैं, अगर उनको लगे कि आने से पायदा है।गवर्नमेट ऑफ इन्डिया ने भी जाहिर किया है कि आ सन्ते हैं।"

थोड़ी देर में पटना से डा॰ मध्यूदन रास और डा॰ विजयनाययण सिंह हवाई जहाज से आये और बाबा को देता। जमशेदपुरवाले डॉक्टर मी, जिन्होंने रिवार को देता या, बुला लिये गये। हम लोगों ने जयमहाश्रजी से पूछा कि "क्या किया जाय ?" जै॰ पी॰ ने कहा कि "इसा किया जाय ?" जै॰ पी॰ ने कहा कि "इसा को जो डॉक्टरों की सल्लाह हो, वैसा ही करना चाहिए।" स्वांक्यों ने मिल्कर सल्लाह ने और तय किया कि याग के स्वास्थ्य में तीन दिन देतेंगे। इस बीच में उहें कुछ दवा देंगे। पिर २४ तारीपर की परना से दोनों डॉक्टर आयंगे और तय आगे का कोई निश्चय किया ॥

ष्टणराज भाई ने यह पैसला जानर बाबा को बताया। बारा ने कहा: "मज़र है।" जबदेव भाई ने ह्यारे से कहा कि "पीने की दवा ऐंनी होगी," तो बाबा बोले. "अरे हॉं, समक़ गये। 'आल्जिया भोगासी असावे सादर' (यह पद तुकाराम का है, जिसका अर्थ है कि जो भी भोग भोगना पड़े सर ऑर्खों पर )।

६ वजने को आये। प्रार्थना हुई और बाबा सो गये। े

रात को उन्हें दो बार शीच जाना पड़ा और २१ ता॰ को सबेरे बहुत खून आया। मल्ह्यार पर उन्हें दर्द भी बहुत था। शाम को कम हुआ।

आउ यने करीन बाता महिला-कालेज से पी॰ डब्स्यु॰ डी॰ के इन्तपेक्शन वैंगलो चले आये। अन यहाँ पर निवास करेंगे और डॉक्टरें। की सलाह के अनुसार उपचार चलेगा।

#### उड़ीसा को सन्देश

श्री मनमोहन भाई १९ तारील को आ गये थे। २१ को माता रमा-देवीजी भी पहुँच गर्था। बाजा के स्वास्थ्य के बारे में जानकर उन्हें बहुत चिन्ता हुई। उड़ीसा में मित्रों को शाबा ने एक सन्देश दिवा:

"मुझे दुःख है इस बात का कि प्रामदान तुफान के सिल्सिले में मेरा जो उद्योग का कार्यक्रम बना था, यह अवानक व्यापि-प्रादुमांव मे मुझे फिल्हाल स्थमित करना पढ़ा है। लेकिन एक बात सहब प्यान में आती है कि तुफान आता है तो अपने वेग से आता है। वह किसी व्यक्ति-विदोग पर निर्मर नहीं रह सकता । उथर वम्बई के नजदीक ्रूणा जिले में लगभाग पाँच प्रखल ग्रामदान में आया है और यह मान की अनुपरियति में हुआ है। तो जाहिर है कि वह तुफान की अपनी गाति आया है। इसी प्रकार उद्दोशा में होगा, रेसा मुझे विस्वास है। मिक्त-शासकतों ने माना है कि संयोग मिक्त से वियोग-मिक्त की तीवता होती

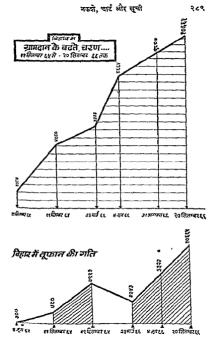

असावे सादर' (यह पद तुकाराम का है, जिसका अर्थ है कि जो भी भोग भोगना पड़े सर ऑखों पर )।

६ वजने को आये । प्रार्थना हुई और बाबा सो गये।

रात को उन्हें दो बार शीच जाना पड़ा और २१ ता॰ को संबेरे बहुत खुन आया। मल्द्रार पर उन्हें दर्द भी बहुत था। शाम की कम हुआ।

आठ वने करीन बावा महिला-कालेज से पी० डब्स्यु० डी० के इन्सपेक्शन वैंगलो चले आये। अब यहाँ पर निवास करेंगे और डॉक्टर्पे की सलाह के अतसार उपचार चलेगा।

# उड़ीसा को सन्देश

श्री मनमोहन भाई १९ तारील को आ गये थे। २१ को माता रमा-देवीजी भी पहुँच गर्या। बाबा के स्वास्थ्य के बारे में जानकर उन्हें बहुत चिन्ता हुई। उड़ीला में मिर्यों की बाबा ने एक सन्देश दिया:

"मुसे दुःख है इस बात का कि प्रामदान त्यान के सिटिएले में मेरा जो उड़ीसा का कार्यक्रम थना था, वह अवानक व्याधि-प्रादुर्माव से मुझे फिलहाल स्थमित करना पड़ा है। लेकिन एक बात सहज प्यान में आती है कि त्रान आता है तो अपने बेग से आता है। वह कियी व्यक्ति विशेष पर निर्माट नहीं रह सकता। उपर वर्ष्य है नजनते के पूणा विशेष के लामना पाँच प्रखंड प्रामदान में आया है और यह पाई की अनुपरिवात में हुआ है। वो जाहिर है कि वह त्रान की अपनी गति से आया है। इसी प्रकार उड़ीसा में होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भिन्दा-शासकारों ने माना है कि संयोग-मित्त से वियोग-मिक्त की तीवता होती है। मुझे आया है कि उड़ीसा का अभिक्रम इस त्रान में उस तीवतर कारेगे।"

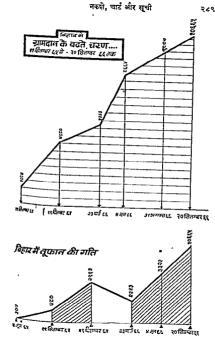



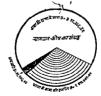

कुल सपये ३,१८,२६६'००

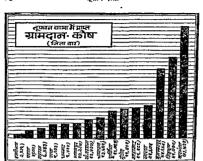

# विहार में ग्रामदान

| विहार प त्रापपान |                     |                                                         |                                          |                                           |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| क्रभाव           | िबर्ले<br>का<br>नाम | प्रामदान त्पान के<br>पड्छे के मई १९६५<br>तक के ग्रामदान | जमग्रेदपुर<br>पटाव सक<br>नये माम<br>दानः | ३० सितम्बर<br>'६६ तक्र के कुल<br>ग्रामदान |
|                  |                     |                                                         | २ समार्च, १६६ तक                         |                                           |
| ₹.               | दरभगा               | २                                                       | ७२१                                      | १९८५                                      |
| ٦.               | पृणिया              | ६१                                                      | 458                                      | १८२०                                      |
| ₹.               | मुगेर               | <b>११</b> ४                                             | ७६४                                      | १३४८                                      |
| ٧.               | गया                 | ६७                                                      | ६११                                      | ११०८                                      |
| ٠.               | इजारीवाग            | A3                                                      | 808                                      | 663                                       |
| ξ.               | सथाल परगन           | ا ک                                                     | ५२९                                      | ८३१                                       |
| v.               | पलामू               | ₹                                                       | <b>१</b> ३६                              | ८५८                                       |
| ۷.               | मुजफ्प रपुर         | Y                                                       | २६८                                      | ४५५                                       |
| ۲.               | सारन                | 20                                                      | ३१४                                      | ४५१                                       |
| ₹०               | मागलपुर             | ·                                                       | ३१८                                      | ४४५                                       |
| ₹₹.              | . सहपर्ग            | *                                                       | 60                                       | ३१७                                       |
| १२               | . चम्पारन           | Ę                                                       | 168                                      | २१३                                       |
|                  | . धनवाद             | ₹                                                       | १०                                       | १५३                                       |
| ξ¥               | . सिंहभूम           | ą                                                       | ५७                                       | የሄሄ                                       |
|                  | . शाहाबाद           | Þ                                                       | Ye                                       | 90                                        |
| ₹ Ę              | . रॉची              | Ł                                                       | २४                                       | ¥₹                                        |
| ₹0               | . पटना              | ~                                                       | . 12                                     | ₹४                                        |
|                  | दुरू                | VaY                                                     | ٠,३३,٥                                   | 20,900                                    |

तफान-यात्रा •

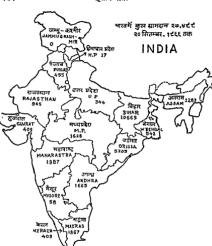

२—गोपाडा

"

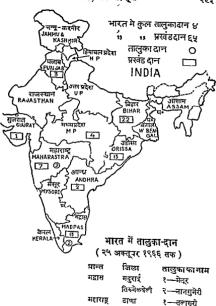

# भारत के प्रखंड-दानों की प्रदेशवार सची (२५ अक्तूबर १९६६ तक) <sup>-</sup>

जिला मान्त प्रखंड का नाम कुछ संख्या विहार 35 हजारीवारा १----प्रतापपुर पूर्णिया २---पृणिया-सदर पूर्व दरभंगा ३ —सरायरं जन ४---वारिसनगर " ५--- जियारपुर 11 ६--समस्तीपुर " ७—-वाजपुर •• ८—संझारपुर \*\*

९-कल्याणपर " भागलपुर १०--विहपुर ११—गोपालपुर ,, १२—नवगझिया 23 मंगेर १३--गोगरी

२०---निर्मेली

· मुजफ्तरपुर १८—मुरील सारन

सहर्पा

१४--साहेबपुर कमाल ٠. १५--बल्या • पलाम् १६—गारू १७—मनिका